# नारायगा चिरतादली

लेखिका—

निर्मल जी

#### प्रकाशक ---

शोभाकान्ति-भागंव ३१/A कचेहरी रोड, इलाहाबाद

मुद्रक---

राजलक्ष्मी प्रेस, १०५, विवेकानन्द मार्ग, इलाहाबाद

### विषय-सूची

| क्रमांक विषय                                        |          | विब्छ     |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| १. मिक-काल —श्री नारायण महाप्रभुकी सन्यास           | । अवस्या | ४३        |
| २. भगवान गुरुदेव केशवानन्द जी का सत्संग             | •••      | ५७        |
| ३. श्रो नारायण महाप्रभु की परीक्षा                  | •••      | ७४        |
| ४, श्री महाप्रभू के सम्बन्ध में श्री गुरुदेव केशवा- | •••      |           |
| नन्द जी की वाणी                                     | •••      | 59        |
| ५. भगवान गुरुदेव का गोलोक्तगमन                      | •••      | <u>=0</u> |
| ६. श्रो नारायण आश्रम का प्रादुर्मीव                 | •••      | १०२       |
| ७. अव्यात्म केन्द्र की स्थापना                      | •••      | ११६       |
| द. श्रो गुरुदेव जी की प्रथम तोर्थ-पात्रा            | •••      | १७६       |



#### दो शब्द

प्रभु-चरणों का जन्म-जन्म का यह सेवक आज उनकी महान और अगाव अ गुरस्पा से गुरुवर का जीवन-चरित्र लिखने का प्रयास करने चला है । आत्मा में श्वाग लेने वाले, परम उदार, दयामूर्ति, जिनका आहार  $E^{\Gamma_{\tau_1}}$ ाम है, ऐसे परमात्मा में लीन का जीवन-चरित्र लिखने के लिये कर्ां से शब्द लाया जाय ? किस वृद्धि को उसमें लगाया जाय ? व : तो उनकी ही प्रेरणा और दया से लिखा जा सकता है । प्रभु अपने परा एढ जीवन-रहस्य के विषय में विशेष रूप से मीन ही रहते हैं । अन्य सकों की वाणी के द्वारा जो कुछ भी चयन किया जा सकता था वही गर्शे की लड़ियों में उर्गृत किया गया है । प्रभुका व्यक्तित्व ही उनके जीवन के गुढ़तम गुढ़ रेहस्थों का परिचय करा देता है। प्रभु स्वयं आप्त पूरुप हैं । जैया पुरु द्वारा नारायण नाम रखा गया है वैसे ही नारायण जैया आपका हृदय और कर्म है। मेरे गुरुदेव श्री नारायण महाप्रभु नाम जप की ओर लोगों को विशेष आकर्षित करते हैं, क्योंकि ज्ञान को मंत्रिल पर पहुंबने का यही एक सूर्यम साध्यम है। सद्कर्म की ओर भी जोवों को लगाते हैं। सद्कर्पवह मार्ग है जिस पर चन कर साधक शीघ्र ही झान की उच्चतम मंजिल पर पहुँव जाता है। सदकर्म गुरु की आज्ञानुसार वेदोक्त त्रिधान से होना चाहिए । सकाम हो अथवा निष्काम । आओ तो उस प्रीतम प्यारे के मार्ग पर, फिर तो उसकी लगन लग ही जायेगी।

प्रभु वाल्यावस्था से ही भगवान के निराले रूप को धारण करके पघारे थें। बचपन से भगवान के प्रेम के दिवाने वनकर आँसू की लड़ियाँ नेत्रों से भरा करती थीं। उनका हृदय परम पित्र और निर्मल था, जिसमें भरी थी श्यामसुन्दर से मिलने की तड़पन । जिम तड़पन की आग को बुभाया भगवान केयदानन्द जी महाराज ने, जो पूर्ण ईश्वर के अवतार थे, जो महाप्रभु के लिए ही घरातल पर पधारे थे। उनका ज्ञान अलौकिक और दिव्य था जिसको महाप्रभ् ने ही समभा। वह जगत में द्वैत को स्वीकार ही नहीं करते थे। उनी एक तत्व का वोध श्री नारायण महाप्रभु को कराया । उसी अमृत तत्व का पान वह औरों को कराना चाहते हैं। यही उनके चरित्र की महानता है और इसी के लिए उनका सारा प्रयास है क्योंकि जल में दूवते हुए लोगों के लिए दृढ़ नौका के समान इस संसार-सागर में गोते खाने वालों के लिए ब्रह्मवेत्ता, शान्तचित्त, तत्वज्ञ ही परम अवलभ्वन है। हम जैसे विद्यार्थी अल्प आयु जीव को, जिसने संसार को जाना ही नहीं और न किसी को ईश्वर के अतिरिक्त अपने से वड़। माना ही था, मेरे भगवान गुरुदेव नारायण महाप्रभु जीवन-मुक्त महापुरुप की ही ऐसी शक्ति है जो कि अपने चरणों का भवरा वना लिया एवं चरणों के दर्शन मात्र से जगत असत्य, मिथ्या, सारहीन दिखाई पड़ने लगा तथा नाना आपदाओं का सामना करके भी उस ईश्वर की भक्ति गृरु की निष्ठा को ही जीवन के कल्याण का साधन और अपने प्राणों से भी अधिक प्राण समभा । यह उसी महापुरुष की महान शक्ति का फल है, जिसने अपने चरण के अनुराग रस का मकरन्द पान कराया । नाना अपमान व आपत्तियों को तथा अपने प्राण को भी कुछ न समफ कर जीवन की आहुति चढ़ाना सुगम नहीं, अति दु:साध्य है, लेकिन यदि साक्षात् हरि की अनुकम्पा हो जाती है तो असम्भव भी सम्भव हो सकता है। मेरे भगवान नारायण महाप्रभुकी महती शक्ति से अपने जीवन को उनके चरणों में लय करने वाली तेरह ब्रह्मचारिणियाँ हैं,

जिन्होंने जीवन का सर्वस्व उनके चरणों में अपित कर दिया है। उन्हें अपने माता-पिता अथवा संसार से कोई भी प्रयोजन नहीं, केवल गुरु आज्ञा ही उनका जीवन है। उन ब्रह्मचारिणियों में दो तो विश्वविद्या-लय की स्नातिका हैं।

#### श्री नारद जी का बचन है—

"मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चेयं भूभेवित तीर्थों कृर्वित तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शाप्त्राणि।"

अर्थात्—वे माता पिता घन्य हैं जिनके कुल में ऐसे भगवतप्रेमी पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवतप्रेमी तैलोक्य पावन महात्माओं का दर्गन अत्यन्त ही दुर्लभ है, क्योंकि इस प्रकार के महात्मा को देख कर पितर देवता हिन्त होकर नृत्य करते हैं और पृथ्वी भी सनाया हो जाती है। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सच्छास्य कर देते हैं।

चराचर जीव नित्यानन्द की उपासना करते हैं, लेकिन ठीक मार्ग का अनुसरण न करने से वह इन्द्रिय-सुख एवं मन के जाल में उलफ कर महान दुःख के गर्त में गिरते जा रहे हैं। अमर सुख उनको प्राप्त होता रहे, इगीलिये जीव नाना व्यापारों में लगा हुआ है। ऊँची नीची अट्टालिकाओं का निर्माण करके भी वह दुःखी है। इन्हीं सब साधनों के वीच में रहकर मानव कैसे नित्यानन्द को प्राप्त करे ? सत्य मार्ग को सिखाने के लिये महापुरुषों का अवतार होता है। वह सत्य तत्व का निर्देश करते हैं कि इस दवा को लेकर गरिष्ट भोजन करो तो भी सब पदार्थ पच जायेगा। ऐसे अवतारी महापुरुषों में निस्संदेह महाप्रभु की भी गणना है।

**निर्मल जी** श्री नारायण आश्रम

#### चेतावनी

ऐसा ज्ञान दिया गुरु ने, दिल का मैल घोय दिया, पिला दी बूटी ऐसी,

प्रेम पुंज समाय गया।।ऐसा।।

जीवन जग में फँसा करके,

मूल धन भी गँवाय दिया,

खा पोकर सोने में रहकर,

राम रूप भुलाय दिया ।।ऐसा।।

न किया तूने जप और तप को,

न कीन्हा सुकर्म और धर्म को,

गुरु ने कृपा करी ऐसी,

मन का मैला धोय दिया ।।ऐसा।।

मोह में जकड़े जग को पकड़े,

प्रेम किया विषयों से.

नाना साज सजाया जग का,

गुरु ने फन्दा तोड़ दिया ।।ऐसा।।

रैन दिना आराम में काटे,

मौत खडी पल-पल में जोहे,

नारायण गुरु चेत कराये,

काहे आत्मा भुलाय दिया ।।ऐसा।।

#### श्री नारायण महाप्रभु की वाणी

- १—त्याग, समर्पण और विलदान जीवन के सच्चे उद्देश्य को सरलता से प्राप्त करा देता है। दूसरों को सुखी वनाने के लिए स्वयं को कप्ट उठाना ही पड़ेगा।
- २ जो ईश्वर में रहता, सहता और ईश्वरीय वर्ताव करता है, वह ईश्वर से भिन्न नहीं है।
- ३—भक्ति का फल एकात्मा को लखना है। जिसने एकात्मा को लखा उसने सब कुछ प्राप्त कर लिए, अष्ट सिद्धि नव निद्धि उसके चरणों के स्पर्ण के लिए भटकती है।
- ४—हरि भजन और नित्य निरंतर स्मरण के विना आने जाने वाली सांस लोहार की फुँकनी की हवा के समान है।
- ५-- गुरु नाम के परम पिवत्र जाप से जीव माया के क्षुद्र वन्धन से शीघ्र छुटकारा पा जाता है।
- ६ जिस प्रकार एक राजकुम।र विद्यार्थी-जीवन में साधारण वच्चों के साथ खेलते और पढ़ते समय में भी अपने को राजकुमार समभता रहता है उसी प्रकार हरएक मनुष्य को माया की लीला करते समय में भी अपने द्वारा ब्रह्म से अलग होकर कृत नहीं करना चाहिये।
- ७—एकाग्रता से यह तात्पर्य नहीं कि एकान्त स्थान में बैठकर ध्यान जमा लो। एकाग्रता का सच्चा अर्थ है, देह बुद्धि इन्द्रिय सुख की भावना से ऊपर उठ जाना।
- ५—यह मायिक सम्पत्ति जीवन का खिलौना है, इसको फूट जाना है। विलौने में लगे रहना मनुष्य का लक्ष्य नहीं। शरीर के किनारे को पार करके आगे वढो।

ह—ज्ञान की नौका पर चढ़कर सद्गुरु को खिवैया बनाकर न्याय और सत्यता का डांड़ लेकर माया नदी को पार करना ही जि.वन का रहस्य है।

१०—काम और कोघ से सदा वचने की कोशिश करो । गुरु के ज्ञान का सहारा लेकर बुद्धि का पहरा बैठाये रहो । यह महापेटू है, तुम्हारे आत्मधन को निगल जायेगा ।

99—मानव के बुरे संस्कार ही पालतू कुत्ते के सदृश हैं। यह पालतू कुत्ते सद्कर्म रूपी रोटी को छीन लेते हैं। संस्कारानुसार मन असद् कर्म, विषयाशक्ति रूपी विष्ठा की ओर जाना चाहता है, इसलिये उस ओर के लगाव को सद्गुरु के चरगा की ओर लगा दोगे तो कुसंस्कारों के पंजे से निकल जाओगे।

१२—यदि मन में लोभ का संस्कार उठे तो फौरन तुम उस वस्तु को त्यागने की चेट्टा करो। त्यागी पुरुषों की तथा त्याग की महिमा का स्मरण करना होगा। इस प्रकार लोभ का निराकरण हो जायेगा। जिस वस्तु के कारण कोच उत्पन्न हो तत्काल क्रोध के मूल कारण को त्यागने की चेट्टा करनी चाहिये।

१३—संस्कार को बनाने वाला मानव स्वयं है। वह जैसा कर्म बार-वार करता है वैसा ही उसका संस्कार वन जाता है। इसीलिए मन में अिवचार आते ही या संसार की ओर विशेष आसक्ति होते ही उस ओर से मन की लगाम को खींचकर त्याग और संयम की ओर लगाओ। जैसा कर्म करने का अभ्यास करोगे वैसा ही संस्कार वन जायेगा।

१४—संसार में एक ब्रह्म व्याप्त है। एक से दूसरा कोई है ही नहीं, अतः नर-नारी का कोई भेद नहीं है। ऊँ मन्त्र जपने तथा वेदों का पाठ करने का नारी को पूर्ण अधिकार है। प्राचीन काल में नारियाँ वेद प्रवचन में भाग लिया करती थीं। जिस प्रकार लड़कों की शिक्षा-

दीक्षा के लिये गुरुकुल होता था उसी प्रकार वालिकाओं के लिए भी गुरुकुल की व्यवस्था थी। वालिकाओं का उपनयन संस्कार होता था।

१५—जैसे मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर अन्य नये कपड़े पहन लेता है वैसे ही यह शरीरी आत्मा भी जीर्ण शरीरों को छोड़कर अन्य नये शरीरों में प्रवेश कर जाता है।

१६—आत्मा, अविनाणी, नित्य, अजन्मा और अव्यय है। नाश तो शरीर का होना है। इसीलिये सदैव कर्म की ओर सचेत रहो। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कर्म पर पहरेदारी नहीं रखेंगे तो पीछे हाथ पर हाथ रखकर रोना पड़ेगा।

१७—परोपकार जीवन का भूपण है। आपसे जो कुछ भी हो सकता है अपनी शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहना चाहिये।

१८—जीवन को जुगनू के सदृश मत बनाओ । जुगनू का प्रकाश जुगनू के लिये ही है, उसके प्रकाश से अन्यों को कोई लाभ नहीं । जीवन सूर्यवत बनाओ । वह सम रूप से प्रकाशित होता है । भले-बुरे सबको प्रकाश देकर सुख पहुँचाता है । वह दूसरों को कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है ।

१६—वृद्धिमान वही है जिसके पास पहुँच कर मूर्ख भी बुद्धिमान वन जाय । सुन्दर वह नहीं जिसके सामने दूसरे फीके पड़ जायँ। सच्चा सुन्दर तो वही है जिसके संसर्ग से कुरूप भी सुन्दर वन जाय।

२०—विद्वान वही है जो दूसरों को भी विद्वान वना दे। दानी वही है जो अपनी त्याग-वृत्ति के द्वारा दूसरों में भी त्याग की भावना जाग्रित कर दे।

२१—नम्रता का गुण अपने में सृजन करो । नम्र भाव ही आपको प्रभु-कृपा का अधिकारी वना देगा । वानरगण साधन रहित थे, पर भगवान भी राम के समक्ष दैन्यता को धारण करे रहते थे, अतः भक्ति-रूपिणो सीता जो के कृपा-पात्र वन गये । रावण साधन सम्पन्न था,

परन्तु अहंकारी था और इस अहंकार के वशीभूत होकर भक्तिदेवी सीता जी का अन्यायपूर्वक हरण भी किया, लेकिन उनकी कृपा से दूर ही रहा।

२२—भगवान रस रूप हैं। वह एक होकर अनेक में व्याप्त हैं। जो उनको चाहते हैं उनको अपने में रस उत्पन्न करना होगा। माधुर्यता नहीं लाओगे तो भगवान कैसे रीभोंगे। अनेक में एक नहीं देखोगे तो उनको कैसे अपनाओगे।

२३—भगवान के मंगलमय चरणों के स्पर्श से अहिल्या की जड़ता दूर हो गई थी। आप ही अहिल्या हो। विषयों के संसर्ग से जिनकी बुद्धि में जड़ता आ गई है उनको ईश्वर के परम दयालु चरणों का आश्रय लेना चाहिये, जिनके स्पर्श मात्र से विवेक जाग्रित हो जायेगा।

२४—बुद्धि को भोगों की ओर मत प्रवृत्त करो। भोगों की उपभोगता बुद्धि को जड़ वना देगी। अहिल्या ने भ्रमवश यथार्थ गौतम के संसर्ग को छोड़कर इन्द्र रूपी गौतम का संसर्ग किया था। इसीलिये जड़ वन गई थी। भक्तों को सदैव सत्संग में लगे रहना चाहिये।

२५ — इस जगत में सब अनित्य है। आत्म-स्वरूप की ही प्राप्ति नित्य है। सब ओर से मन मोड़कर आत्म-प्राप्ति को ओर लग जाना चाहिये।

२६——ज्ञान-मार्ग अत्याज्य और श्रेष्ठ है, लेकिन "शुष्क है, केवल ज्ञान को लेकर भक्ति का खंडन करना भी अविवेक है, जड़ता है। भिक्ति उच्च है, परम उच्च है, रस रूप और भाव प्रधान है। लेकिन केवल भाव से ही काम नहीं चल सकता। भाव नष्ट भी हो सकता है। ज्ञान अविनाशी है। इसीलिये ज्ञान और भक्ति का समन्वय करना ही सबंश्रेष्ठ है। विना ज्ञान के भक्ति नहीं, विना भक्ति के ज्ञान नहीं, दोनों के मिलने से जीव सहज ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है।

२७--ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन सर्वव्यापकता का आभास सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

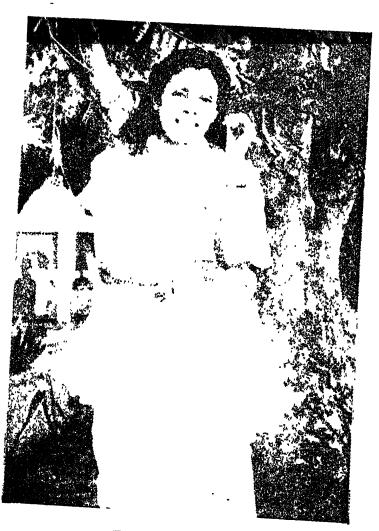

ब्रह्मानन्द की मस्तो में

## नारायण चरितावली

ईश्वर की लीला बड़ी ही गूढ़ एवं रहस्यात्मक है। अभी तक इसके रहस्य का अन्वेषण कोई भी जीव पूर्ण रूप से नहीं कर सके। इने गिने जो इनके स्वरूप में मिले हुये अर्थात् उन्हीं की शक्ति एवं तत्व लेकर इस घराधाम मंं अवतीर्ण हुये हैं वही उनको समझ सके हैं।

इस पृथ्वी के रंगमंच पर अनेक नटवर वेष घारण करके वह नटवर लीला का अभिनय किया करता है जिसका थाह लगाना असंमव है। जितना ही याह लगाने का प्रयत्न किया जाता है उतना ही अथाह प्रतीत होता है। पुरुष विचदानन्द आनन्दघन घनण्याम है, प्रकृति उनकी महामाया आदि शक्ति त्री राघा रानी है।

स्थूल रूप से देखने में प्रकृति एवं पुरुष दो हैं किन्तु मूल रूप से दोनों एक ही है। श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है। दोनों में अभिन्नता है। गेनों में से एक के अभाव से लीला अधूरी ही रह जायेगी। दोनों की शक्ति 'रावर है।

पूर्ण पुरुषोत्तम प्रमु राम से जब महिषासुर नामक दैत्य काल का ग्रास न हो सका तब आदि शक्ति श्री महामाया सीतारानी ने दुर्गा का अव गर ंकर उसका वध किया।

इस प्रकार इतिहास के पन्ने पलटने से हमें ज्ञात होता है अनादि काल से हप एवं प्रकृति के सहयोग से इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं संहार होता

आया है। है वस्तु दोनों एक ही, किन्तु नाम एवं रूप में विभिन्नता है।

महामाया श्री नारायण प्रमुका जन्म हिमालय की तराई में मूंगा नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम आपके पूर्वजों का ही बसाया हुआ था। आपके पूर्वज अपने प्रान्त के इने गिने प्रतिष्ठित व्यक्तियों में अपनी गणना रखते थे। पिता जी एक उच्चपदाधिकारी शासक थे। नेपाल प्रान्त का एक हिस्सा आपके ही शासन में था। पिता जी का नाम श्री भक्त बहादुर थापा था। क्षत्री होते हुये भी आपके पूर्वज धर्मपरायण अग्निहोत्र ब्राह्मण के सदृश थे। आप लोग दार्जिलिंग से जलती हुई अग्नि को लेकर मूगा नामक ग्राम में आये और इस ग्राम को स्वयं ही बसाया।

शिशिर ऋतु का प्रारम्भ था। गुलाबी जाड़े की हल्की सी झलक पृथ्वी पर पड़ने लगी थी। वर्षा ऋतु का अंत हो चुका था। मरोवरों में निर्मल श्यांत जल भरा हुआ था। नीड़ों में खेत नील कमल अपनी सौन्दर्यता का प्रदर्शन कर रहे थे। क्वाँर का महीना था। सूर्य की प्रथम रिष्म ज्योंही पृथ्वी पर पड़ी महामाया श्री नारायण महाप्रभु ने घरानल पर प्रथम चरण रक्खा।

आपके अवतार की लीला भी बड़ी रहस्यात्मक एव गूढ़, गभीर है जिसती कोई बिरला मक्त ही समक सकता है। साधारण मानव अपनी मानवी बुद्धि से इसके अगम्य तत्व को क्या समझ सकेगा?

श्री गुरुदेव नारायण महाप्रमु का जन्म एवं कर्म गर्म से ही रहस्यातमार रहा। साधारण वालक माता के उदर से नौ मास पश्चात् ही जन्म ले लेते ह पण्नु मेरे गुरुदेव ग्यारह मास तक माता के उदर में रहे। जय वालक किसी भी प्रकार गर्म से बाहर नहीं आया तब अनेक प्रकार के पूजा-पाठ गृह में बैठा दिये गये। अनेक देवी देवताओं की मनौती होने लगी। नाना धार्मिक कृत्य आरम्म हो गये। ग्राम के नर नारियों की मीड़ होने लगी। सब अपन-अपन पुष्य को अर्पण करने लग गये जिस प्रकार से जब महाकाली के अवतार के लिये सभी देवताओं ने अनेक प्रकार से बैकुंठ नाथ की स्तुति करी तथा अपन पुष्यों को महाशक्ति के अवतार के लिये अपित किया तब उन्ही लोगों के पुष्य के सग्रह से देवी का आविर्माव हुआ एवं उन्होंने अधर्म का हास करके जगत में

सुख शांति की स्थापना की । उसी प्रकार से मेरे गुरुदेव के अवतार के लिये मी सबों को पुण्य देना पड़ा ।

माता जी सात दिन तक प्रसव पीड़ा से बेचैन रहों लेकिन शुकदेव जी वी तरह आप किसी भी प्रकार से गर्भ के बाहर नहीं आते थे। अनेक विद्वान पंडित संत महात्माओं वी शुभ कामना, आशीर्वाद, रुद्री पाठ, स्तुति आदि होने के पश्चात् भी जब आपवा आगमन नहीं हुआ तब आपके शरीर से सम्बंध रखने वाली दादी जी, जो उस नगर में महालक्ष्मी का अवतार समझी जाती थी आपके पाँच पुत्र थे, किसी भी पुत्र के घर बालक जन्मने पर आप नहीं जाती थीं; सब नौकर नौकरानियाँ, ब्राह्मणियाँ, अन्य परिवार के लोग सम्हाला करते थे, आपका कार्य केदल पूजा पाठ करना और घर की सम्पत्ति को अपने आधीन रखना तथा दान पुष्य एवं परोपकार करना ही लक्ष्य था। लोगों ने जाकर यह संदेश सुनाया कि बालक किसी भी प्रकार से जन्म नहीं ले रहा है। बार की माँ पीड़ा से व्याकुल है। सम्भव है आपके शुभ सुलक्षण हाथों के लगने से बालक की माँ का कट मिट जाये इसल्ये आप परोपकार के हेतु अदण्य चिलये। यद्यपि दादी जी का बहुत ही सम्मान था, उनके समक्ष कोई मी नहीं जाता था, लेविन ऐसा समाचार सुनते ही आप तत्वाल प्रसूत गृह

आपके प्रदेश करते ही ज्योंही माता जी के उत्पर हाथ फेरा त्योंही शक्ति देवी घरातल पर आ गई।

परिवार में एव दम प्रसन्नता की रिष्म फैल गई। वहाँ क्षण क्षण में प्राणों की रक्षा की जा रही थी, कहाँ अचानक महामाया का प्रादुर्भाव हो गया। जन्म महोत्सव के बद्यावे बजने लगे। चारों आर प्रत्यक के हृदय में नवीन जिल्लास छा गया। सबों के हर्ष का ि ाना न रहा। ऐसा लगता था मानो किसी दम्पति के विवाह के बहुत वर्ष पश्चात् प्रथम पुत्र हुआ हो।

महामाया का रूप लावण्य विलक्षण था। दो तीन मास के बच्चे के सदृश आपका लम्बा चौड़ा मोटा शरीर था। श्वेत कांम्ल मक्खन के सदृश गौरदर्ण कारंग था। माथा चौड़ा एवं चाँद पर एक भी बाल नहीं थे। चांद जैसा



मुखारविंद देखने में लड़के जैसा प्रतीत होता था।

जब महाप्रमु दों मास के थे तभी उनकी अपनी निजी विचित्र विचित्र विचित्र विलाये होती थीं जिसको साधारण लोग नहीं समझ पाते थे। आपमें अद्भुत आकर्षण शक्ति विद्यमान थी। संयुक्त परिवार था। उस परिवार में लगमग सौ डेढ़ सौ व्यक्ति थे। आप सबके सर्वेष्रिय थे। आपको पास पड़ोस के घर परिवार के सभी लोग स्वाभाविक रूप से ही अत्यन्त स्नेह करते थे। आप बड़े ही लाड़ प्यार से पाले गये। माता की सबसे छोटी सन्तान होने के कारण माता के हृदय का दुकड़ा थे। पिता जी भी सब बच्चों से अधिक इन्हीं को स्नेह करते थे।

श्री नारायण महाप्रमु के चार ज्येष्ठ भ्राता थे। इनके ऐसे दुलार देखकर बड़े भ्राता कमी-कमी माता पिता पर बिगड़ भी जाते थे। वे कहते थे कि आप लोगों ने इसको पुत्रों से भी अधिक मान करके पाल रक्खा है, आगे जाकर यह क्या करेगी?

श्री शक्ति देवी की विचित्र शक्ति थी । बाल सुलम चंचलता में अद्मृत विशेषता थी । इनकी मनमोहक चंचलता को देखकर सब ही मुग्च से हो जाते थे ।

गुरुदेव जी की बाल-लीला बड़ी ही हृदयग्राही होती थी। चंच नता एवं गम्भीरता का अद्भुत सामंजस्य था। गुड़िये, गुड़ें , खिलौने की ओर आपकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। आप चैतन्य से खेलते थे। ज्यों-ज्यों जगत जननी मां बड़ी होती गई त्यों-त्यों जनकी लीलाओं का प्रदर्शन होने लगा। उनकी लीला रहस्यमयी, अनुपम एवं रिसक थी। अहंकारी को तो अपने पास तक नहीं आने देते थे। आप स्वतंत्र प्रिय थे। आप नारियों में बहुत कम बैटते थे। पांच छः वर्ष के जब आप हो गये उसी समय से जहां अपने खेल से जर्म मी अवकाश मिलता शीघ्र ही पिता माई के पास जाकर अच्छी-अच्छी बातों को सुनना पसन्द करतें थे। शामिक चर्चा मगवान की कथा आप बड़े मन से सुनते थे। सावारण बच्चों की तरह खिलौनों से नहीं खेलते थे। बड़ों के पास जाकर बैठते थे।

श्री गुरुदेव जी की वाल सुलम झांकी का कुछ दिग्दर्शन नीचे कराया जा रहा है उसी से पाठकगण कुछ न कुछ समझ ही जायेंगे कि वह एक साधारण बालक के सदृश नहीं अवतरित हुये बल्कि दिव्य स्वरूप एवं गुण लेकर ही अवतरित हुये।

बाल्यावस्था से ही आप परिश्रमी एवं निर्मीक प्रकृति के थे। वह अपने सन्मुख किसी बड़े से बड़े कार्य को कुछ भी नहीं समझते थे।

सत्यता के लिय वड़ों-बड़ों से आपका द्वंद हो जाता था। वह अपने को छोटे होने पर भी किसी से छोटा नहीं समझते थे। उनकी बुद्धि बड़ों-बड़ों को भी मात कर देती थी। बाल्यावस्था में विचित्र-विचित्र आपके कौतुक होते थे। मध्याह्न की बेला में जब समस्त परिवार गाढ़ निद्रा में सोता तब आपको माता जी के लाख प्रयत्न करने पर भी निद्रा नहीं आती थी। माता जी के थपथपाने पर ऑखों को मीचकर निद्रा का बहाना करके करवट ले लेते, किन्तु ज्योंही माता जी प्रगाढ़ निद्रा में सो जाती आप शीद्य ही सबकी आँखों की ओर निहारते हुये घीरे-घीरे उठते एवं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते थे। आर बाल्यावस्था से ही कर्मठशील थे। कुछ नवीन कमं होना चाहिये इस प्रकार का भाव हृदय में रहता था।

मध्याह्न में नवीन-नधीन सब बच्चों को एकत्रित करके हास्यप्रद लीलाये किया करते थे। कभी-कभी ऐसा होता कि आप अकेले ही रह जाते और सब बालक अपनी-अपनी माता को गोद में सो जाते। उस समय नवीन खेल निकाल कर अकेले ही क्रीड़ा किया करते। आप को किसी वस्तु की अथवा व्यक्ति की कोई परवाह नहीं थी। आप बाल्यावस्था से ही अनासक्त परमहंस के सदृश थे। अकेलापन आपको प्रतीत ही नहीं होता था। प्रत्येक परिस्थिति में आनंद से रहते थे। उदास मुख तो कभी किसी ने नहीं देखा।

अकस्मात् कभी-कभी ऐसा होता था कि आप बच्चों के समूह में खेलते दिखाई पड़ते, एक क्षण में एकांत में जाकर बैठ जाते और किसी गहरे विचार में डूब जाते थे। आप अद्भुत थे, अकेले बैठे-बैठे ही आनन्दित हुआ करते थे। इनके ऐसे चरित्रों को देखकर परिवार के बच्चे आश्चर्य में पड़ जाते थे। कभी-कभी भीड़ को जोड़ कर लीला करते । कभी-कभी सबमें से मौका देखकर भाग जाते एवं अकेने बैठे-वैठे मनो दिनोद करते । समाविस्थ होने का बीज तो जन्मजात था जो मानवी लीलाओं में दिखाई पड़ता था ।

इसी प्रकार मध्याह्न में जब कभी अ।प को कोई बालक नहीं मिलता तब आप अकेले ही घर भर की परिक्रमा कर डाजते एवं किसी न किसी न गीन खेल का अनुसंघान करके देवने वालों को भी आश्चर्य में डाल देते थे। कुछ नहीं मिलता तो बकरी ही पकड़ लेते, उसी को घोड़ा बनाकर उस पर बैंठ जाते थे। उसी को चन घोड़े चल कह कर अपने नन्हें-नन्हें को मल हाथों से आगे बढ़ाते। आगे बढ़ाने पर जब में मैं करके आगे चलने लगती तो ताली बजाकर हँ सते और फिर आगे बढ़ाने। मध्याह्न भर ऐसे ही करते रहते। उसी बकरी को घोड़ा मानकर उसकी पीठ पर आसीन होकर घर भर में दौड़ते थे। एक दिन आपने उस अनजा। बकरी को ऊपर छत पर चढ़ा दिया एवं एक कुर्सी से उसके पैर को बाँचकर खूब दौड़ाना प्रारंभ कर दिगा। बालवत स्थमाव। अनजान बानक ने कमरे का सब दरवाजा बन्द कर लिया। अकेले ही दोनों जने खूब दौड़ते रहे। पहाड़ी प्रदेशों में भूवाल के भय से प्रायः लकड़ी के घर बनाये जाते हैं।

एक कुर्सी के साथ बकरी के दौड़ने पर जो पदछ्विन से आवाज होती थीं उससे बकरी खूब डर गई। वकरी मय के कारण खूब चिल्लाने लगी एवं बाहर मागने की कोशिश करने लगी। उसकी घवराहट देख कर आप उसको खोजने का प्रयास करने। यह देख कर वकरी भयमीत हो कर और भागने लगती एवं चिल्ताने लगी। वह उसके वन्यन को खोजे तो कैसे खोले। दया से आपका हृदय भर गया। आप की साथी बकरी और आप दोनों मिनकर जोर-जोर से रोने लगे। किसी प्रकार नीचे दोनों साथियों के रोने की आवाज पहुँची। लोगों ने सोचा इनको पता नहीं क्या हो गया। सब लोग दौड़कर आये किन्तु कही आपका पता नहीं लगता था कि आप है तो कहाँ हैं। अन्दर से को दरवाजा बन्द करके खेल रहे थे। बहुत खोजबीन करने पर मुश्कल से पता लगाकर दरवाजा तुड़वाया गया। दरवाजा खुलने पर इनकी लीला का

अवलोकन कर सब खूब हैंसे एवं वकरी अपनी जान लेकर भागी। जिन लीलाओं को आप लोगों ने कभी देवा और सुनान होगा वही लीलायें आपके चरित्र में मिलेंगी।

एक दिन किसी साथी ने इनसे गप मारते हुये कहा— "यदि बकरी से सलाम करने को कहा जाय तो वह बहुत ही अच्छा सलाम करनी है।" अंदा क्या माँगे आँख। आपको तो ऐसी लीलायें अच्छी ही लगती थीं। संसार में जो कर्म कोई न कर सके उसी को करने में आपकी हिव थी।

दूसरे दिन मध्याह्म भी नहीं हो पाया था कि आप शांघ्र ही बाहर आकर एक बकरी पकड़ लाये एवं उससे इस प्रकार बोलने लगे मानो वह इनकी दासी हो एवं इनकी सब बातो को सणझती हो।

आपने उसको अपने सामने खड़ा कर लिया एवं आज्ञा दी कि तुम मुझको नमस्कार करो। विचारी अनजान जी इंडर के दगरण थरथर काँपते हुये ऐसी ही खड़ी रही। उसको टाँग उठाने हुये न देखकर कहने लगे—शीघ्र ही मुझको मनाम करो। विचारी अनजान पणु इनकी माणा को क्या समझे। जब उसने टांग नहीं उठाई तब आपने उमकी एक टाँग पाड़ कर उसके सिर में लगाते हुये कहा, 'इस प्रकार सलाम किया जाता है। तुमको हम सिखाते हैं। तुम्हें सीखना चाहिये।' उस समय प्रापकी अवस्था ६ यर्ष की थी। अवीध वालक आप और अवीध ही वकरी। किसी प्रकार से माना जी ने समझा बुझाकर वकरी को छडाया। अर्थात अनहोनी कर्म करने में रुचि थी।

इमी प्रकार आपने एक कुत्ता पाल रक्खा था। कुत्ता वड़ा ही ईमानदार एवं स्वामिमक्त था। वह गुरुदेव जी को बहुत ही प्यार करता था। जहाँ वह जाते थे पूछ हिलाता हुआ पीछे-पीछे भागता था। महाप्रमु जी बाल्या-वस्था से ही शुद्धताप्रिय थे। वह अपने कुत्ते को नित्य सान करा कर उसको अपने साथ रखते थे। इघर उघर कहीं नहीं जाने देते थे। एक बार आपके दाँतों में बहुत अधिक पीड़ा हुई। आपने तीन दिन तक कुछ आहार नहीं किया एवं रोते रहते। वह ईमानदार पशु भी उसी प्रकार उनकी चारपाई के सहारे पड़ा रहता था एवं तीन दिन तक उसने भी कुछ नहीं खाया। जब

गुरुदेव जी ने अपने मुँह में अन्न डाला तब ही उस पशु ने डाला। कुत्ते की सच्चाई देखकर आप उसके सुख का और भी विचार करते थे। आप बाल्य-काल से ही सत्यप्रिय थे।

आपकी कौतुकपूर्ण प्रकृति से कोई भी अनिमज्ञ नहीं था। इनकी लीलाओं को अवलोकन करके सबको ही बड़ा आनन्द आता था एवं सभी इनकी लीलाओं से मनोरंजन करते थे और अद्भृत लीला देखने के लिये लालायित रहते थे।

एक दिन की बात है, यह उसी कुत्ते के साथ खेल रहे थे। इसी मध्य में किसी ने आपसे आकर कहा कि कूत्ते बड़े बुद्धिमान होतें हैं, जो कुछ भी काम कराओं वे बड़ी कुशलता से करते हैं। आप तो एक धुनी थे ही, थोड़ी देर विचार करते रहे, तत्पश्चात झट से उठे, कूत्ते के पास एक लालटेन जलाकर रख दिया। स्वयं दूर पर जाकर खड़े हो गये, कुत्ते को इशारा किया कि तुम उस लालटेन को लेकर मेरे पास धाओ । कूता उनकी बात को समझने में असमर्थ रहा । तत्पश्चात् उन्होंने स्वयं वह लालटेन उसके मुख में रख दी. स्वयं दूर पर जाकर खड़े हो गये और कूत्ते को अपने समीप आने के लिये इशारा विया। थोड़ी दूर तक तो वह अबीघ पशुगया नत्पश्चात् लालटेन की ताप सह न सकने के कारण उसने लालटेन को वहीं भूमि पर घर दिया। कृशाग्र बुद्धि के तो थे ही, आपने सोचा कि लालटेन इसको गर्म लगती है, अब क्या वस्त कृत्ते से मंगाई जाय। कमरे में से एक छड़ी उठा लाये एवं कृत्ते के मुख में उसको रखकर हक्म दिया कि तुम इस छड़ी को लेकर मेरे पास आओ। अनेक वार सिखाने के बाद बेचारा कृता अपने जबड़ों से छड़ी को दबाकर महाप्रमुजी के पास आने लगा। रास्ते में ही एक दरवाजे से वेचारा अटक गया, लाख प्रयत्न करने पर भी वह निकल नहीं पाया। किसी प्रकार उसको दरवाजे से निकाल कर आपने उसकी अपने समीप तक पहुँचाया अर्थात उनके मन में यह भावना रहती थी कि उद्योग करने से सब काम हो सकता है।

आपको बाल्यावस्था से ही पशु पक्षी आदि के प्रति स्नेह एवं सहानुभूति थी। प्रकृति के आप पुजारी थे। जंगल वन पहाड़ियाँ आपको रुचिकर थीं। प्रातःकाल सूर्योदय की बेला में आप पहाड़ियों की चोटी पर चढ़ जाते थें। सूर्य की प्रथम रिश्म जब खेत की बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ती थी उस समय की अदितीय शोभा को आप एकटक निहारा करते थे। जब आप ७-६ वर्ष के थे तब आपने लँगड़ी बंदरिया को पाला था। दैववश बन्दरिये के पुण्य से आप बंदरिये को देखते ही द्रवीभूत हो गये। आप अपने कर-कमलों से उसकी सेवा करते थे। उसको स्नान आदि कराते थे। उसके चोट पर दही चूड़े का लेपन करते। उसकी सारी सेवा अपने संरक्षण में करवाते थे या स्वयं ही करते थे। शनै:-शनै: उसको इन्होंने बिल्कुल ही स्वस्थ कर लिया। बंदरिये के स्वस्थ हो जाने पर आपने उसके शरीर के सारे बाल कैंची से साफ करके दर्जी से टोपी, फाक आदि सिलाया, पहनाया।

आप उससे बहुत ही स्नेह करते थे। आप कहते थे इसका कोई नहीं है, रैन दिवस उसको साथी के सदृश साथ रखते, कभी नृत्य सिखाते, कभी नमस्कार करना सिखाते। विविध प्रकार से अनेक शिक्षाओं में जब पूर्ण कर लिया तब एक दिन उस बंदिरये को पिता जी के पास ले गये एवं उसकी सारी कौशलता का प्रदर्शन कराया। इतनी नन्ही सी बालिका की कुशाय बुद्धि को देखकर प्रत्येक पारिवारिक जन आश्चर्य करते थे। सात-आठ वर्ष के वालक के हृदय में एक पणु के प्रति इतनी आत्मीयता, दयालुता! इस चरित्र को कोई न समझ सका। आपकी वाल्यावस्था से अहिसात्मक वृत्ति थी।

जड़ चेतन के प्रति आपका ममत्व था। यद्यपि आत्मज्ञान की कोई भी जानकारी नहीं थी किन्तु काठ में छिपी अग्नि के सदृश ज्ञान विद्यमान होने के कारण आपके कार्य व्यवहार अपूर्व ही ढंग के होते थे।

अ। दिशक्ति की अनूठी-अनूठी लीलायें प्राय: मध्याह्न में ही हुआ करती थीं। आपके घर के पास बड़ा भारी उद्यान था, उसमें विभिन्न प्रकार के फल एवं पुष्प के वृक्ष थे। आप पहाड़ियों पर चढ़ जाया करते थे। अनेक साथियों को एकत्रित करते और उनकी प्रधान नायिका आप बन जाते थे। पहाड़ियों पर मिट्टी के छोटे-छोटे घरोंदे बनाकर काल्पनिक राम लक्ष्मण की मूर्ति बनाकर खेला करते थे। मूर्ति में चावल के दाँत बना देते थे। अपने सिर के बालों

को उखाड़ कर उसके बाल लगा देते थे एवं लाल पीले कंडैल के पुष्पों से कलापूर्ण ढंग से म्युंगार करते, सब मिलकर उन मूर्तियों का पूजन करते थे। पूजन समाप्त हो जाने के पश्चात् उन घरौंदों एवं मूर्तियों को एक घड़ा पानी डालकर घो देते तब वहाँ से हटते। एक दिन किसी वालक ने प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आपने प्रत्युत्तर में यही बताया कि यह मगवान की प्रतिमा हो गई एवं यह मगवान का पूजा हुआ स्थान हुआ अत: ऐसे पवित्र स्थान में कहीं किसी का पैर न लग जाय इसलिये हम उसके रूप को मिटा देते है।

कभी-कभी ऐसा होता था कि जब आप पूजन के लिये मंदिर का निर्माण करते थे तो उसके लिये कभी-कभी जल मिट्टी ईट आदि की आवश्यकता पड़ जाती थी। आप इन सब कार्यों को छोटे-छोटे बच्चों हो करवाते थें। यदि उनमें का कोई भी बालक इनसे उम्र में विशेष होता एवं इनसे किसी सामग्री को लाने की आज्ञा दे देता आप मुँह से कुछ भी न कहते थे किन्तु तन्काण ही आप कही एकांत स्थान में चले जाते एवं साफ सुथरी जगह खोजकर बैठ जाते और वृक्षों की कोमल-कोमल पत्तियों के स्पंदन को एवं पक्षियों को बैठे-बैठे निहारा करते। शनै:-शनै: उसी अवस्था में ध्यानावस्थित हो जाते। किसी सरिता के तट पर जाकर बैठ जाते एवं उनकी लहरों से बैठे-बैठे घंटो मनोविनोद करते रहते थे।

आपके घर के पास ही एक दालचीनी एवं बांस का वृक्ष था। मध्याह्न में छोटे-छोटे पक्षी अपने परिश्रम का क्लांत मिटाने के लिये वहाँ आते थे। आप चुपके से बिना किसी के कहे वहाँ चले जाते एवं दालचीनी के वृक्ष के तले बैठ जाते और एकाग्र चित्त से पिक्षयों के कौतुकों को निहारते रहते। कभी-कभी इनको ऐसा लगता था कि हम भी इनसे खेलें, अतः उनको पकड़ने का उद्योग करते। जब पिक्षयों की क्लांत मिट जाती और वह देखतें कि चिड़िया सब उड़ गई तब अप तत्काल दौड़कर बाँस के वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे एवं उस पर के पिक्षयों से मनोविनोद करते रहते।

आपके कमरे में एक खिड़की थी। प्रात: उठकर उसी खिड़की पर बैठ जाते

ण्वं पहाड़ी दृश्यों को निहारा करते। वह नित्य देखते कि एक कौआ आता है एवं खिड़की के बाहर बैठा रहता है। एक दिन स्त्रतः ही इन्हें कौय से छेड़-खानी करने का मन लगा और उसको पकड़ने का प्रयत्न करने लगे, किन्तु चालाक कौआ इनके हाथ बढ़ाते ही उड़ जाता था। आप नित्य-प्रति उसी को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। आपकी बाल्यावस्था से यह प्रकृति थी कि जिस बात के पीछे लगते उसे पूर्ण करके ही छोड़ते थे।

जैसे ही अ।प जिड़की पर जाकर बैठते वह कौआ भी खिड़की के सामने आकर बैठ जाता था एवं आपके दर्शन द्वारा अपना जीवन कृता के करता था। आपकी प्रकृति वालगोपाल के सदृश थी। आप नित्य ही खिड़की पर जाकर दूच मात रख आते थे एवं छिपकर पकड़ने का प्रयास करते। कई दिन के अथक परिश्रम के बाद एक दिन सफलता समक्ष दृष्टिगोचर होने लगी। खेचारा स्वतन्त्र पक्षी एक दिन कर-कमलों में फैंस ही गया। आपकी प्रसन्नता का वारापार न रहा। मुख-कमल खिल पड़ा मानो तिक्ष्व का साम्राज्य किसी ने पा लिया हां। आठ वर्षीय अवस्था, वाल-सुलम चंचलता, मोला-माला मुखड़ा खत्तीसों दाँत निकले हुये थे। अपूर्व शोमा देखते ही बनती थी।

शीघ्र ही आप काँये को लेकर दौड़ते हुय पानी की टंकी के पास पहुंच गये। उसको पित्र करने के लिये खूत्र स्नान कराया। स्नान करते-करते बेचारा कौंआ अधमरा हो गया, उसके प्राण-पिष्ठ उड़ने की तैयारी करने लगे। इतने में अपनी लड़की को ढूँढ़ते-ढूँढ़त माता जी टंकी के पास आ पहुंची। इनकी जीला को देखकर पहले तो उनको वड़ी जोर से हंसी आई, किन्तु जब कौंये पर व्हिंप्ट पड़ी तो वह एकदम से चिल्ला उठी एवं कौंये को इनके हाथ से छीनकर उड़ा दिया। अपने सहज स्वभात्र से माता जी से पूछने लगे, "माता जी, सब पिक्षयों को तो पाला जाता है फिर कौंये को क्यों नहीं पाला जाता? इस कैचारे ने क्या बिगाड़ा?"

इनकी मोली-माली मीठी-मीठी वातों को सुनकर माँ प्यार करके अपने कार्य से चली गई।

आप बाल्यावस्था से ही वड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि, चंचलता,

सौम्यता एवं मोलेपन का सुन्दर सामंजस्य था। आपके मोलेपन एवं कुशाप्रता पर अपरिचित व्यक्ति मी बिमुख साहो जाया करता था। आकर्षण शक्ति का अद्मृत चमत्कार था। उस विशाल संयुक्त परिवार के अनेकों बच्चों में आप निराले ही प्रतीत होते थे। बोलचाल, रहन-सहन, खान-पान सब दूसरे ही हंग से होता था। निर्मीकता विशेष स्थान रखती थी। किसी काम से पीछे इटना या डरना तो आपने सीखा ही नहीं था।

घर के पीछे एक विशाल संतरे का उद्यान था। बच्चे और बन्दर तो एक कहलाते हैं। परिवार में कम से कम ५० बच्चे थे। मनमौजी बच्चों का झुड जिघर निकल पड़ता था उघर ही पर्वतीय मालाओं में मंगल मना लेता था। एक दिन की बात है, बच्चों का झुंड संतरे के वाग में घुस पड़ा। हरे-हरे वृक्ष पीले-पीले संतरों के गुच्छों से बोझिल होकर नीचे झुके हुये थे। मानो वह उन्हीं बच्चों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बच्चों ने उन संतरों के वृक्षों पर घावा बोल दिया। महाप्रमु नारायण की अवस्था उस समय केवल ६ वर्ष की थी। पेड़ इतने झुक गये थे कि माँ के नन्हें-नन्हें कोमल हाथ मी संतरों तक पहुँच गये। सब बच्चों ने खुब संतरे खाये। आचे तो फेके गये आघे खाये गये।

उसी उद्यान में एक ऊँचा सा मचान बना हुआ था। कुछ बच्चे संतरे तोडकर उसी मचान पर चढ़ गये एवं अपनी तोतली बोली में वार्तालाप करके संतरे का रसास्त्रावन करने लगे। किन्तु आपका उन बच्चों के समूह में कहीं पता नहीं था, उन्होंने चुपके से फ़ाक भरकर संतरे तोड़ लिये एवं एक झाड़ी के अन्दर घुसकर लेट गये एवं घीरे-घीरे सब संतरे खाकर फ़ाँक से मुँह पोछ कर साथियों के झुंड में घुस गये। बुद्धि की तीव्रता तो आपमें अपूर्व थी ही। आपने ऐसा इसलिये किया कि यदि बाग का माली या अन्य कोई डाटने के लिये या फलस्वरूप सजा देने को आ जायेगा तो उस समय संतरे खाने का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं पायेगा तो स्वयं ही लौटकर चला जायेगा क्यांकि वैसे मी हम तो केवल इन लोगों के साथ आ गये थे।

किन्तु दैव कृपा से वहाँ इन लोगों पर कुछ मी नहीं बीती । सही सलामत हंसते खेलते, पलटन की पलटन प्रवेश द्वार में ज्यों ही घूसने लगे, सबके संतरे की खवाई सब निकल गई। लम्बे तगड़े गौर वर्ण के, प्रवृत्ति के कड़े, शासन के कठोर, पैरों में खड़ाऊँ पहने बड़े चाचा जी सामने खड़े थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, "तुम लोगों की पलटन किघर से आ रही हैं।? सबको अभी देखता हूँ।" वहाँ तो संतरे के रस से सबके कपड़े भीगे थे, किसी के मुँह में संतरे के रस का दाग लगा था तो किसी के हाथ से गंघ आ रही थी। संतरे की चोरी का प्रमाण सबके साथ था। मय से सब वच्चे एक दूसरे की ओर इशाराबाजी करने लगे कि अब किस प्रकार इनके चंगुल से जान बचाई जाय। सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गये थे। सब एक दूसरे को सनकियाते थे। किन्तु नारायण भगवान ने तो न इघर देखा न उघर। दूर से ही बड़े चाचा जी को देखकर झुंड छोड़कर छिपकर पीछे के प्रवेश-द्वार में घुस गये एवं नौकरानी से पानी लेकर हाथ मुंह घोकर कुल्ला करके फिर झुंड में शामिल हो गये।

बड़े चाचा जी ने सवकी तलाशी ली। सबके पास संतरे की चोरी का प्रमाण मिल गया एवं अभियोग में दंड मिला, किन्तु जब आपका नम्बर आया आप निर्मीकता से बड़े चाचा जी के पास चले गये। चाचा जी ने मुँह सूंघा, हाथ सूघा, कपड़े देखे, कोई प्रमाण नही साबित हो सका जिसके बदले उनको चोरी का अभियोग लगाया जाय। आप हँसते हुये बाहर निकल आये एवं बड़े चाचा जी ने मो खूब शावाशी दी ऐसे सुशील स्वभाव के लिये। इनकी बुद्धि की सराहना प्रत्येक व्यक्ति करते थे। स्वभाव अत्यन्त ही मिलनसार था। बड़ी जल्दी ही सबको अपना सुहृदय बना लेते। आप लड़कियों के मध्य की नायिका तो बने ही रहते थे। साथ में प्रिय भी बने रहते थे। जो गुण वर्तमान में दिन्टगत होता है वह बचपन में ही था।

संयुक्त परिवार होने के कारण परिवार में ५०, ६० बच्चे थे। बच्चों की रसोई अलग बनती थी। सब बच्चों को एक कतार में बिठा दिया जाता था एवं ब्राह्मणी सबको मोजन परोसकर खिला देती थी। रसोई घर में केवल दाल, चावल, माजी आदि ही दी जाती थी, घी आदि सब बच्चे अपनी-अपनी माता के पास से ले आते थे। महाप्रमु जी तो प्रारम्म से ही बुद्धिमान थे, वह अपना घी माता जी से कटोरी में लेकर जाया करते थे। माता जी कभी-कभी

कहती थीं कि हाथ में ही ले जाओ क्योंकि शुद्ध घी मक्खन से भी कड़ा रहतक था। सर्दी में तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी घी जम जाता है। किन्तु यह मचल जाते, लेकिन बिना बर्तन के घी नहीं लेते थे।

आपके बराबर का ही एक चचेरा माई था। वह बड़ा चंचल एवं उग्र प्रकृति का था। वह सदैव महाप्रमुजी से स्पर्घारखता था। मोजन के समय में: भी वह इन्हीं के बगल में इस्ही की पंक्ति मे बैठता था।

एक दिन मोजन वनने में कुछ विलम्ब हो गया। बालक नित्य के समय से आकर पाक-गृह में बैठ गये थे। वह हठी उग्र बालक हाथ में भी लिय हुये: प्रमुके बगल में ही बैठा हुआ था। मात खाने में अधिक विलम्ब हो जाने से बालक के हाथ का बी हथेली की उष्णता पाकर नीचे से चूता जाताथा। ६ वर्षीय चिल्लदिल्ला वालक, उसने घी की ओर कोई घ्यान नहीं दिया। जब रसोई तैयार होकर आ गई तब सब बच्चों ने अपने-अपने मात में घी डाल. लिया। उस बालक के घी को पहले ही पृथ्वी माता पी चुकी थीं। जब उसले अपने घी को नहीं देखा और प्रभुकी थाल की ओर दृष्टि डाली तो आपके मात में घी तैरकर वह रहा था। बस अब क्या था? उस ईर्पानु उधमी दालक ने हल्ला मचाना प्रारम्भ कर दिया एवं माँ से झगड़ने लगा । उस वच्चे की माँ बच्चे का कोलाहल सुनकर रसोई घर में दौड़ यर आई। उन्होंने देखा बाल्क अपनी मूर्खता के कारण सबके साथ व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। उसनी मह ने उसके ऊपर थप्पड़ की वर्षाकरना प्रारम्म कर दी। उपद्रवी बालक और भी मचल उठा। जोरों से हुंकार मारकर चीखने लगा। यह वात दादी जी के कान तक पहुँची। दादी जी अपने तख्ते वो छोड़कर बच्चों के रसोई घर मे पहुँचीं। वहाँ बच्चे की ऐसी दशा देखकर बच्चे को अपने 'वस्त्र' (राजशाही लहंगा) के अन्दर छिपा लिया।

उस दिन से प्रमु सदैव उस बालक से दूर बैटते थे। यदि वह उद्यमी पाम में आकर बैठ भी जाता तो वह दूसरी जगह उठकर चले जाते थे। क्योंकि आपको लड़ाई झगड़ा व व्यर्थ का रोना गाना पसन्द नहीं था। किसी वस्तु के लिये फैल मचाना अपनी शान के विरुद्ध समझते थे। आपके बाल-चापल्य में मधुरिमा थी, गम्भीरता थी, सरसता थी। उग्न प्रकृति के उघमी बालक के सदृश नहीं थे। इनके प्रत्येक कार्यों, में मोहकता थी। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आदि-शक्ति होकर अवतीणं हुये थे इसीलिये उनमें अद्मुत आकर्षण शक्ति थी और उसी प्रकार का कर्म होता था।

एक दिन की बात है, प्रमु को जरा सी मी निद्रा नहीं आ रही थी। माता जी ने फुसलाकर जबरदस्ती इनको सुला दिया। इनको नींद तो आई नहीं रही थी। इघर उघर से करवटें बदलते रहे। ज्योंही माता जी को झपकी लगी आप आहट न देकर घीरे से बाहर निकल गये। इघर उघर देखते रहे, सोचते रहे क्या करूँ, क्या न करूँ। इतने में उन्हें मंडार घर में खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। आप उघर की ओर ही मुड़ गये। वहां जाकर देखते हैं कि मडार घर में एक नाली का छेद है उसी में से छोटे-छोटं चूहे बार-बार वाहर निकलकर आते हैं एवं फिर मंडार घर में घस जाते हैं।

अाप उसी नाली के समीप बैठ गये एवं चूहों के कौतुक को बड़ी ही उस्कंटा से निहारते रहें। वही रमोई घर में एक नौकरानी बैठी हुई वर्तन मल रही थी। वह भी कुछ मसलरी सी थी और आपकी ओर उसका आकर्षण था। इनके भोले-भाले मुगड़े को ऐसे कौतुक से चूहे को देखते हुये देखकर हँस पड़ी और प्यार से बोली, चूहे को पकड़िये। उस दिन चूहा पकड़ में न आने के कारण अब आपका नित्य ा यही कौतुक हो गया कि जहाँ माता जी को नींद आई, आप चुपके से श्रीचरणों को दवाते हुये घीरे से निकल कर पानगृह में पहुँच कर चूहों के कौतुक को देखते रहते और उनको पकड़ने की चेप्टा करते रहते। एक दिन की वात है, आप चूहों को नित्य की तरह देख रहे थे। देखते-देखते आप नौकरानी से पूछने लगे कि क्या चृहे कम नहीं विये जा सकते ? देखों न यह कितने सारे चूहे हैं ? दिन भर यह ऐसे ही दौड़ते- दौड़ने थकते नहीं ?

नौकरानी ने कहा—कम क्यों नहीं किये जा सकते ? आप इन चूहों में से एक चूहे को पकड़ लीजिये तथा उसके गले में छोटी सी घंटी बांघकर लटका न्दीजिये। जब चूहा भागेगा तब उसके साथ घंटी भी बजेगी। घंटी की आवाज से सब चूहे भाग जायेंगे।

उस समय आपकी ६ वर्ष की अवस्था थी। मोली-माली सूरत थी। उन्होंने कहा—अच्छा! सच में।

अब उस दिन से आपको चूहे को पकड़ कर घंटी बाँघने की घुन चढ़ गई। दोपहर भर चूहे के गले में घंटी वाँघने की घुन में जुटे रहते थे। कभी चूहे की पूंछ पकड़ भी पाते तो गर्दन नही। चूहा हाथ में आ भी जाता तो गिल गिल लगने के कारण छूट जाता। कई दिन तक चूहे के गले में घंटी चांघने का अथक परिश्रम करने के बाद एक दिन सफलता मिल ही गई। चूहे के गले में घंटी बांघ ही दी। आपके नन्हें नन्हें हाथ। नन्हा सा चूहा। चड़ा ही लोगों को आश्चर्य हुआ। नौकरानी का खूब मनोरंजन हुआ।

जब माता जी आपको खोजते-खोजते आपके समीप पहुँचीं तो इस अद्मुत कौतुक और इनकी बुद्धि को देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो काम कोई भी न कर सके वह आपको करना अनिवार्य है। ऐसा कहकर चूहे के जले की घंटी खोलकर भगा दिया।

इसी प्रकार एक दिन आप अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। बहुत सारे छोटे बड़े बच्चे थे। कोई दौड़ता था कोई किसी को पकड़ता था। आपस में सब हिल-मिलकर मनोरंजन कर रहे थे। उसमें की एक बालिका इनसे अवस्था में कुछ बड़ी थी। उसने कहा, "हमने सुना है कि यदि बिल्ली को रात्रि में पकड़ कर किसी बतंन में बन्द करके रख दिया जाय तो वह बुढ़िया बन जाती है।" पहले तो आपने विश्वास नहीं किया। जब उसने वहुत विश्वास विद्याया तब इन्होंने कहा, "अच्छा हम भी बन्द करके देखेंगे।"

अन्य खेलों से तो आपका मन बिल्कुल ही हट गया। आप दौड़कर घर में आ गये। कमरे में जाकर बैठ गये और बिल्ली की ही ताक में रहने लगे। कई दिन के निरंतर परिश्रम करने के पश्चात बिल्ली इनके हाथ में आ ही गई। कमरा आपने बन्द कर रक्खा था। बिल्ली ने बहुत दौव-पैंच खेला, किन्तु इन्होंने तत्काल ही उसको टोकरी के अन्दर बन्द कर दिया एवं बड़ी और से

अपनी सफलता पर खिलखिला उठे मानो किसी राजा ने किसी राज्य को जीत लिया हो। ऐसे ही अपनी दिजय पर मुस्कराते हुये माता जी के पास जाकर बैठ गये। माता जी इनके मुख-कमल को इतना खिला हुआ देखकर कुछ समझ नहीं सकीं। उन्होंने इन्हें खूब लाड़ पुचकार करके खेलने को मेज दिया। अब आपको कहाँ खेलना। वह तो दिल्ली की चौकीदारी करने लगे। बार-बार कमरे में दरवाजों के छेद से झांकते थे कि कहीं बिल्ली भाग तो नहीं गई।

रात्रि को भी आपको नींद नहीं आई। सारी रात्रि उसी बुढ़िया को देखने की जिज्ञासा में व्यतीत हो गयी। प्रातः सूर्योदय हो भी नहीं पाया था कि शीघ्र ही चारपाई से उठवर उसी कमरे में गये, जहाँ बिल्ली बन्द कर रक्खी थी। खुशी-खुशी से बिल्ली के दकने वाली टोकरी को हटाया। बिल्ली डर के नारण सिकुड़ कर बैटी हुई थी। आपने तो सोचा था कि यह बुढ़िया होकर बैटी होगी।

इसी प्रकार इनकी अनेक हास्यप्रद लीलायें हैं जो बड़ी ही रोचक एवं बाल-सुलम हैं। आपकी लीला दिव्य थी और उसको पढ़ने सुनने से पता लगता है कि यह कैसे पुरुषार्थी प्रकृति के थे। उनकी सदा से यह घारणा रही कि जगत में क्या नहीं हो सकता? मोजन में दूघ मक्खन आपको अत्यिषक प्रिय था। दाल, रोटी, माजी आदि बहुत कम खाते थे। घी चीनी खूब खाते थे। डर तो कभी किसी से लगा ही नहीं।

एक दिन गाँव से एकदम ताजा विद्या घी नमूने के लिए आया था।
मध्याह्न में एक साथी के साथ घूमते घामते आप मंडार घर में पहुँच गये।
बिद्या ताजा घी एक बर्तन में रक्खा देखा। अब आपको नया था? करीब
एक सेर घी को आपने खाकर समाप्त कर दिया। जब माता जी ने इनकी
आक्ष्मयंजनक करतूत को देखा तब कहने लगीं कि आपने इतना घी कैसे खा
लिया और यह कैसे पचेगा? कुछ जबाब न देकर आप बढ़ें जोरों से हंसकर
माग गये। ऐसे अनहोने कर्म करते थे। १० वर्ष के बालक ने १ किलो घी
कैसे पचाया होगा। इनकी बाल-लीलाओं की कोई-कोई थोड़ी बातों का
विवरण जो हमने प्रमु के श्रीमुख से सुना है उद्घृत कर दिया है जिससे समी

भक्तजन भी हमारी ही तरह थोड़ी देर उनकी लीलाओं में मग्न होकर जीवन को सफल बना लें।

आपको पूजा, पाठ, साधू, ब्राह्मण बहुत अच्छे लगते थे। समझें चाह न समझें जहाँ चार सज्जनों को परस्पर में वार्तालाप करते सुनते अथवा देखते आप भी खेलखाल सब कुछ छोड़कर बड़े समझदार ज्ञानी के सदृश आकर उस गोष्ठी में सम्मिलित हो जाते थे। कभी-कभी साथ की वालिकायें कह भी देती थीं कि आपको तो माइयों, पिता जी, बड़े-बड़ें विद्वान लोगों की ही गोरठी चाहिये मानो आप बड़ी भारी शास्त्र की ज्ञाता हों, किन्तु आप उन वातों को हंसकर टाल देते थे। वह अपने ईश्वर-तत्व का भेद किसको देते। उन लोगों को कुछ बतलाना और समझाना भी व्यर्थ था। भगवान ट्राण पारब्रह्म थे। अपनी दिव्य लीजाओं को क्या नंद यशोदा को नहीं दिखलाया। लेकिन क्या वे उनको पहचाने?

एक दिन की बात है, माता जी अपने पूजा के कमरे में बैठी माला जप कर रही थीं। इतने में खेलते-खेलते आप करकर उनकी गोद में बैठ गये एवं माता जी की घोती हटाकर देखने लगे कि वे क्या कर रही हैं? हाथ में माला हिलाते देखकर पूछने लगे कि माँ, आप मुँह से फुस-फुस कर व्या कह रही हो? माता जी ने कुछ भी जवाब न देकर हंसकर प्यार करके उसको बातों में टाल दिया। यदि कोई मोला संसारी बालक होता तब तो हंस कर उनकी बातों में आता भी, आप क्यों बहुकावे में आने वाले थे। आपके कई बार अनुरोध करने पर भी जब माँ ने बार-वार टालना ही चाहा तो आपको जिद्द पड़ गई।

बालहठ मचल उठे, माता जी से पूछा "बताइये आप माला में क्या जपती हो, नहीं तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे एवं गोद में बैठे ही रहेंगे।" माता जी ने प्यार करके कहा—"बेटा, आप कितने मोले हो, गुरुमंत्र किसी को बताया नहीं जाता। हम राम-राम ही तो जपते हैं और क्या करते हैं।' मुँह से जपते हैं या माला से गिन लेते हैं। आपकी तार्किक बुद्धि थी ही। पूछने लगे—"राम-राम क्या है?" माता जी ने कहा— "मगवान का नाम है और कुछ मी नहीं है।'' किसी प्रकार उनके प्रश्नों का समाधान करके इनसे फुरसत पाकर अपने जप को पूर्ण किया।

प्रमुको उस दिन से सब खेल-खाल भूल गया । इघर उघर से झांकते रहते । जहाँ देखते कि पूजा के कमरे में कोई नहीं है, आप तत्काल ही पूजा के कमरे में घुस जाते एवं कमरा बंद करके राम-राम कहकर माला हिलाते रहते। कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि पूजा के कोठे में जाने का मौका नहीं मिल पाता था तो आप किसी की भी माला उठाकर बाहर पर्वत की चोटियों में चले जाते थे एवं घंटों बैठकर राम-राम करते रहते। एक दिन की बात है, राम-राम करते आप उसी में इतने घ्यानस्थ हो गये कि आपको समय का पता ही न रहा कि कितना समय व्यतीत हो चुका है। भोजन का समय हो गया। सव बड़े एवं बच्चे भोजन कर चुके थे, किन्तू आपका कहीं पता ही न लगता था। सारे घर में खोज हो चुकी, लेकिन आपका कुछ पता न लगा कि आप कहाँ पर हैं। आप तो ध्यान लगाकर पर्वत की शिखा पर बैठे थे। सब नौकर नौकरानियाँ खोज कर परेशान हो गये, तब माता जी को बताया गया कि प्रभु का कही पता नहीं है। घबड़ाकर वह स्वयं खोजने निक ीं। खोजते-खोजते वह उसी पर्वत-शिखा पर पहुँच गई जहाँ पर वह ध्यानायस्थित थे। पहले तो उनकी लीला को देखकर उन्हें बडा ही आश्चर्य हुआ तत्पश्चात प्रभुके पास गई एवं उनको घ्यान में देखकर उनकी माला लेते हुये कहा-"वटा, क्या तुमको अभी तक भूख नहीं लगी? इतती देर हो गई अभी तक मुँह में कुछ नहीं डाला।" बड़े प्यार से फूसलाकर उनको ले जाकर भोजन कराकर अपने पास लिटा लिया।

नारायण प्रमु वड़ी जिज्ञासु प्रकृति के थे। जिस बात को एक बार देख लेते हृदय में जानने की जिज्ञासा उठ जाती तो उसको लाख प्रश्नों के द्वारा शंका का समाधान करके ही छोड़ते। एक बार आपके यहाँ एक जादूगर आया था। उसने आश्चर्यंजनक नवीन-नवीन प्रकार के कौतुक का प्रदर्शन किया। उसमें एक ऐसा था कि ताश की गड्डी के पूरे पत्ते जादूगर ने अपनी हथेली में लें लिये एवं चारों ओर उसको घुमाया किन्तु आश्चर्यं की बात यह थी कि न तो उसके हाथ से ताश की गड्डी गिरती थी न एक भी पत्ता गिरता ।

महाप्रमु को यह खेल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें इस खेल को जानने की प्रवल इच्छा हुई। आप पिता जी के पास गये और कहने लगे कि हम लोग यदि ताश की गड्डी हाथ में लेते हैं तो सारे पत्ते भूमि पर बिखर जाते हैं किन्तु यह लेता है तो क्यों नहीं गिरता। पिता जी इनके बालहठ से अनिमज्ञ नहीं थे। उन्होंने समझाते हुये कहा—"बेटा, यह तो जादूगर है, इसकी विधि तो वही जानता है।"

आपने कहा—"आप उसको कहकर हमको सिखवा दीजिये।" पिता जी ने प्रत्युत्तर दिया, "बेटा, वह अपनी कमाई की वस्तु को किसी को नहीं सिखायेगा। इसी से वह रोटी खाता है।" किन्तु आप क्यों मानने लगे? पिता जी की बात पर मचल कर रोना प्रारंम कर दिया। पितृ का वात्सल्य प्रेम पिघल उठा। उन्होंने जादूगर को बुलाकर कहा— माई तुम जो कुछ भी लेना चाहते हो ले लो, किन्तु मेरी बालिका की जिज्ञासा को पूर्ण कर दो। जादूगर अपने पेट की रोटी काटने को किसी प्रकार मी तत्पर नहीं हो रहा था। किन्तु जब इनको एकदम हठ पर अड़े हुये देखा तब उसका हृदय भी द्रवीभूत हो गया एवं इनका रोना देखा न जा सका और वह अपने रहस्य को इनसे छिपा न सका।

कहते हैं "होनहार बिरवान के होत चीकने पात।" अथवा "पूत के पांव पालने में दिखात हैं।" प्रमु की विचित्र से विचित्र रसात्मक लीलायें हुआ करती थीं। शनै-शनैः शैशवावस्था का द्यंत होकर यौवनावस्था प्रवेश करने लगा। प्रमु ११-१२ वर्ष के होने लगे थे। किन्तु आपको इस बात का लेशमात्र ज्ञान नहीं था कि मैं नारी हूँ एवं बड़ी होने लगी हूँ। उनमें वही बाल चप-खता एवं सरलता विद्यमान थी। आपका लावण्य और मी निखर उठा किन्तु खरलता और सहजता ज्यों की त्यों बनी रही।

सुन्दर-सुन्दर वस्त्रों को घारण करने का अत्यंत ही शौक था। श्रृंगार-त्रिय थे, सर्देव अपने को एक से एक सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित किये रहते ये एवं श्रृंगारपूर्ण रूप से रहते थे। उनका आनन्दमय जीवन था। दुख नाम की वस्तु से अपरिचित थे। माता-पिता वात्सल्य स्नेह के फूलें में झुलाया करते थे। घर परिवार, पास-पड़ोस को अपने बच्चों से अधिक प्रिय थे। कोई भी अपने गृह में किसी नवीन खाद्य पदार्थ को बनाता तो प्रभु को अवश्य ही भेजता या बुलाता था। आपका स्वभाव अत्यन्त ही हंसमुख एवं प्रेम-स्वरूप था।

जहाँ भी आप रहते वहाँ की आसपास की लड़िकयों से विरे रहते। आपके घर में भी बहुत सी बहनें एवं भतीजियाँ भाभी थी, उन सबमें आप प्रधान माने जाते थे। सब पर इन्हीं का शासन था। सारी लड़िकयाँ इनकी हृदय से प्यार करती थीं। कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंबन नहीं करती थीं।

एक दिन एक लड़की से आपने कोई काम करने को कहा। उसने मना कर दिया। आपने कहा—'यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगी तो तुम्हें जो कुछ भी क्रोशियं का काम आता है सब मूल जाओगी।" बालिका ने आपकी बात का कुछ भी घ्यान नहीं दिया। दूसरे ही दिन जब वह क्रोशियं का फूल बनाने बैठी तो उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में वह फूल बनाना मूल गई।

अ।पको संगीत प्रिय था अतएव हिमालय की तराई में प्राकृतिक सौन्दर्य के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वह दिनमर वहीं ग्रामोफोन बजाती रहतीं। उसको ही अपना साथी बना रक्खा था।

आप प्रकृति की प्रेमी थीं। स्वामाविक दृश्य उस पहाड़ी प्रदेश में बहुत पाया जाता है। आप झुंड की झुंड साथियों को लेकर पहाड़ियों पर चढ़ जाया करते थे एवं किसी शिला पर आसीन होकर प्राकृतिक सौन्दर्य से मनो-रंजन किया करते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि प्रकृति के सौन्दर्य को निहारते-निहारते शक्ति देवी महामाया महाप्रमु उसी में विलीन हो जाते, बहुत देर पश्चात् चेतना आती। कभी-कभी पहाड़ियों पर साथियों के साथ आँखमिचौनी खेलते थे। ऐसी विविध प्रकार की रचना रचा करते थे।

घंटों-घंटों पहाड़ियों पर आसीन होकर साथियों के साथ मनोविनोद

करते रहते थे । घने समूहों से आच्छादित लतायें, झरने एवं कुंज आपके प्रिय साथी थे। पुष्पों को निहारते हुये आपका हृदय-सौरम खिल उटता था। पुष्पों के सुन्दर-सुन्दर हार बनाकर प्रमु को चढ़ाया करते थे। प्रमु का पुजन करते-करते आप पूर्ण रूप से घ्यानावस्थित हो जाया करते थे। शरीर का मान ही न रहता था। जब साथीगण ऐसी अवस्था को देखते तो भगवान के नाम का गायन करके सुघ में लाते थे। ईश्वर के प्रति आपका स्वामाविक आकर्षण था। कृष्ण मगवान आपके इष्ट देवता थे। उनकी पूजा, लीला, मजन गुणगान आदि से हार्दिक स्नेह एवं प्यार था। जब मगवान का पूजन करने को मिल जाता था तो आपको मोजन की मी सुधि नहीं रहती थी। माता जी को जिस व्रत को रखते हुये सुन लेते आप भी उसी व्रत को रखते थे। बड़ी ही निष्ठा से द्रत का पालन करते थे। किसी-किसी द्रत में दिन-दिन मर जल भी न ग्रहण करते। सब लोगों के आग्रह करने पर भी अपनी निष्ठा पर अटल रहते। घर में सत्यनारायण की कथाया अन्य कोई अनुष्ठान या पूजा होती तो उसको बड़ी ही निष्ठा से व्रत रखकर पालन करते। कई दिन तक जल भी न पीने को दिया जाता तब भी आपको स्मरण न रहता कि कुछ आहार भी करना है। माता जी तथा अन्य साथीगण परम प्रेम एवं हठ से मोजन कराते थे। कभी-कभी सब साथियों को लेकर उद्यान में चले जाते अथवा पहाड़ियों पर चढ़ जाते थे। सब साथियों से परस्पर मिलकर अनेक रंग-बिरंगी बातें किया करते। सब अपने-अपने मन को बातें करते किन्तु उनके मध्य में आपकी बातें सबसे अनोखी एवं सरस होती थीं, उनमें संसार की लेशमात्र भी गंघ न होती थी।

इनकी मावना परम पिवत्र, उच्च एवं ईश्वरीय माव से पूर्ण होती थी। आप कहते, ''हम एक बहुत सूंदर महल बनवायेंगे, उस मंदिर के ग्रंदर मग-वान श्यामस्दर को स्थापित करेंगे, उनकी सूंदर सी झाँकी बनायेंगे जिसके दर्णन मात्र से हृदय में एक अपूर्व शांति का अनुभव होगा। हम उस मंदिर के मुख्य मालिक बनेंगे, खूब दान दया परोपकार करेंगे। सबकी आतमा में प्रेम जागृत करेंगे। जब मगवान हमें दर्शन देंगे तब तुम लोगों को भी उनके दर्शन करायेंगे।''

अपने साथी के मुख से ऐसी अलवेली बातों को सुनकर सबकी सब खिल खिला कर हाँस पड़तीं।

वाल्यावस्था से ही आपकी धार्मिक प्रवृत्ति थी। यद्यपि थे शृंगारप्रिय एवं शौकीन थे किन्तु धर्मनिष्टा थी। दिना स्नान करे आप मुंह में जल भी न डालते थे। हिमालय की शीत में भी नित्य प्रातःकाल स्नान करते। तत्पश्चात प्रमु के संमुख बैठकर पूजा करते, सूर्य को जल देते। माभी लोगों को धर्म-कर्म करने की प्रेरणा देते थे।

आपकी पुरुष प्रकृति थी। नारियों के संग बैठना आपको रुचिकर नहीं था। पुरुषों के सदृश वीरता की बातें करते थे। अनहोनी कर्म करने का सदा चाव बना रहता था। किसी कार्य को हम नहीं कर सकते ऐसा कहना आप शर्म की बात समझते थे।

पहाड़ी प्रदेश होने के कारण आपकी शिक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं था। माता पिता प्राचीन विचार के रूढ़िवादी थे। यदि पाठशाला में भरती करना चाहते, तो प्रमु की शिक्षा का बहुत सुंदर प्रबन्ध हो सकता था एवं बौद्धिक दिकास भी विलक्षण होता, किन्तु प्रमु के हठ करने पर भी पिता जी ने अपनी आदर्शवादिता की घारणा का उल्लंधन नहीं किया और कहा नारी को शिक्षा देना हमारे धमंं के विपरीत है। प्रमु घर पर ही बड़े भाइयों से ही अध्ययन करने लगे। पढ़ने लिखने की ओर आपकी तीव प्रवृत्ति एवं इच्छा थी। मझले भ्राता प्रमु को बहुत प्यार करते थे। वह अंग्रेजी एवं हिन्दी, नेपाली की शिक्षा स्वयं ही देते थे। प्रमु की बुद्धि बड़ी ही तीक्ष्ण थी। वह जो कुछ भी एक बार बता देते थे आपको तत्वाल स्मरण हो जाता था। पुनः उसको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मूली हुई वस्तु को जैसे कोई एक बार स्मरण करा दे। उसी प्रकार का अध्ययन था।

आपके शिक्षा-गुरु मझले माई साहब लेखन शैली पर विशेष ध्यान आकृष्ट करते थे, अतः आप रात्रि मर लेखन शैली का ही अम्यास करते थे।

इनके इस अथक परिश्रम एवं लगन को देखकर माई साहब बड़े ही प्रफु-ल्लित होते थे। मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाने आया करते थे। सब बच्चों में सबै-प्रथम आप ही उत्तीर्ण होते थे। आपकी कुशाप । बुद्धि की देखकर सब ही हैरान हो जाते थे। एक बार समन्त परिवार कलकत्ते घूमने के लिये गया था। संध्या का समय था। सब घूमकर आ रहे थे। मार्ग में इन्होंने कुछ लड़ कियों को किताबें लेकर आते देखा। आप हृदय में समझ गये कि यह लोग कहीं से पढ़कर आ रही हैं, किन्तु फिर मी मइया से पूछा, "यह लोग किताब लेकर सड़क में क्यों चल रही हैं।" मइया ने कहा, "पाठशाला से पढ़कर आ रही हैं।" आपने सुअवसर जानकर कहा, "यह लड़ कियाँ मुझसे तो अवस्था में बहुत अधिक बड़ी हैं। जब यह लोग अकेले पाठशाले में पढ़ने जा सकती हैं तब आप लोग मुझको क्यों नहीं जाने देते।" ऐसा कहकर आपके नेत्रों में जल मर आया।

यह प्रसंग पिता जी के संमुख भी उपस्थित किया गया। प्रमु ने पिता जी को बहुत कुछ आध्वासन दिया कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म न होगा जो आपकी मान-मर्यादा को मंग करेगा। आप केवल मुझे पढ़ने के लिये यहाँ छोड़ दीजिये, किन्तु पिता जी ने अपनी मर्यादा का परित्याग करना उचित नहीं समझा। अतः यह प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्थिगत कर दिया गया। प्रमु को उस समय बहुत ही खराब लगा। दस ग्यारह वर्ष का बालक क्या अनर्थं करेगा। लेकिन आत्मवादी के सदृश छोटी-छोटी बातों को मन में नहीं लेते थे। ज्यों की त्यों प्रसन्न हो कर घूमने लगे और घर में शिक्षा लेकर बड़े-बड़े पढ़ने वाले लड़कों को हरा देते थे।

मझले भ्राता ने ही आपको घोड़े पर चढ़ना, सायिकल चलाना, बंदूक चलाना आदि सिवाया था। वह प्रमु को सबसे छोटा माई मानते थे। प्रमु में स्वामिमान की मात्रा तीवतम रूप से विद्यमान थी। आपको, किसी के पीछे-पीछे पिछ-लगु ता बनना रुचिकर नहीं था। वर्तमान उपस्थित परिस्थित में यदि आपकी कोई आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती थी तो तत्काल ही उसको मविष्य में पूर्ण करने का निश्चय कर लेते थे।

एक बार की बात है, सूर्यंग्रहण पड़ा हुआ था। परिवार के सभी प्राणी ग्रहण स्तान करने के लिये अरुण कोसी नदी में जा रहे थे। नदी इनके निवास- स्थान से कुछ दूर पर थी अतः परिवार के कुछ लोगों को, जो वृद्ध थे, चलने में असमर्थ थे, पालकी में बैठाया गया एवं कुछ लोगों को घोड़े पर । आपकी प्रबल आकाक्षा थी कि मुझको भी घोड़े पर बैठा दिया जाय । किन्तु पहाड़ी स्थानों पर सवारी का अभाव होता है । जो कुछ सवारियाँ उपलब्ध थीं वह भर गई । अतः दो तीन व्यक्ति रह गये । जिनको इस आशा से कि यदि आगे किराये के घोड़े मिल जायेगे तो शेप लोगों के लिये कर लिये जायेंगे । उन पैदल चलने वालों मे प्रभु भी थे । जब उन्होंने देखा कि मुझको भी घोड़े पर नहीं चढ़ाया गया तब आप तत्काल ही बोल उठे, ''अभी आप लोग हमको घोड़े पर नहीं बैठाते हैं तो मन बैठाइये—बच्चे होने के कारण आप लोग हमें नहीं बैठाते हैं । हम बड़े हो जायेंगे तो अपने पुरुषार्थ से घोड़े लाकर उस पर चढ़ कर नदी स्नान करने जायेंगे । हमें किमा के घोड़े पर बैठना पसंद नहीं है । हम अभी पैदल ही चलेंगे । जब घोड़े खरीद लेंगे अपने पैसे के तब सबको दिखलायेंगे ।

अपनी चंत्रलता के कारण एक बार महाप्रभु जी घोड़े से गिरने से भी बच गये थे। आपके निवास-स्थान से एक जंगल को पार करके आपके चाचा जी का गृह था। परिवार के कुछ प्राणी चाचा जी के यहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। घोड़े, पःलिकियाँ आदि सवारी बाहर खड़ी थी। आप तैयार होकर शीघ्र ही बाहर गये और जो घोड़ा देखने में सबसे अच्छा था उसी पर आसीन हो गये। आपको ठीक से घोडा चलाना नहीं आता था, केवल शौक मात्र था। बच्चे तो थे ही, ज्योंही आप घोड़े पर बैठे त्योंही वह इतनी तीव्रतम गित से भागा कि आपको जीन एवं लगाम पकड़ने की भी सांस न लेने दी। बड़े बड़े वृक्षों को, गड्ढों को, खाइयों को उलांघता हुआ दौढ़ता ही गया। आपके बदन में काटो तो खून नहीं। करें तो क्या करें? आप निर्मीकता से उसकी पीठ से चिपक गये और सोचा जहाँ ले जाना होगा मगवान को वही यह घोड़ा ले जायेगा, क्योंकि यह भी नहीं पता था कि यह कहाँ जा रहा है। घोड़ा अपने ही वेग में दौड़ रहा था, यदि बड़े-बड़े घुड़सवार लोग पीछे भी होते तो उसको रोक न पाते।

किन्तु ईश्वरीय कृपाथी। वह घोड़ा चाचा जी का ही था। अतः दौड़ते-

दौड़ते १० मील के पश्चात् वह चाचा जी की कोठी के संमुख जाकर एक गया। लगाम टूट गयी। केवल काँटी पकड़कर चिपके बैठे थे। चाचा जी बाहर ही खड़े थे। अपनी लाड़ली मैंय्या साहब (बचपन का नाम) को जब इस तरह व्यस्त देखा तब वह दौड़कर गये और प्यार से उतार कर पूछा, और सब लोख कहाँ पर हैं? तुम अकेले ही सबसे पहले कैसे आ गई।

तब अपनी बात नीची न हो सोचकर कहा, "बड़ी खराब नस्ल का घोड़ा है। हम तो ठीक से बैठ भी नहीं पाये थे कि यह तो माग निकला।" चाचा जी हंस पड़े। स्नान आदि कराकर अच्छी-अच्छी वार्ते सुनाकर इनके हृदय से उस घटना का विस्मरण कराया।

आपको विचरण करने का बड़ा शौक था। ४, ५ मास से विशेष एक स्थान में रहना रुचिकर नहीं था। जहाँ २४ मास एक स्थान पर व्यतीत हो जाते पिता जी से दूसरे स्थान पर जाने के लिये आग्रह करने लगते थे। तीथों में जाना, मंदिरों में जाना, समुद्र की जगह में जाना मन को माता था। अब प्रमु लगभग १३, १४ वर्षों के हो गये, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। गौर वर्ण सुन्दर सुडौल गठन था। सदैव प्रसन्नता चेहरे से टपकती रहती थी। मिक्त एवं सत्संग का कोई सहवास न प्राप्त करने पर भी उनके ग्रंत:करण में स्वत: ही भिक्त-तत्व का प्रादुर्माव था। जहाँ भी मंदिर देखते थे अथवा ज्ञान-चर्चा करते सुनते थे, आप तत्काल वहाँ पर बैठ जाते एवं ज्ञान की बातें सुनने एवं समझने का प्रयत्न करते, मानों वह इन सब चीजों से अनिमज्ञ नहीं हैं। बल्कि उसको और विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं।

आपके निवास-स्थान से दो-तीन मील के अन्तर पर रामचन्द्र जी ने जहाँ पर बनुष तोड़ा था, घनुषा नामक तीर्थ-स्थान था। यह अत्यन्त ही रम-णीक एवं चिरस्मरणीय तीर्थ है। इस स्थान पर प्रभु राम ने सीता स्वयंवर के समय घनुष तोड़ा था। यहाँ पर एक प्राचीन पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे वर्तमान में भी प्राचीन घनुष पाषाण होकर घनुषाकार रूप में ग्रंग-मंग होकर अब भी प्राचीनता का परिचय दे रहा है।

घनुषा से कुछ दूर पर कमला जी नदी प्रवाहित हो रही है। नदी के पास

एक चीसो पानी का झरना है जो आपको अति प्रिय था। नदी के दूसरे तट पर बहुत सुन्दर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। आप वही जाकर खेला करते थे। पहाड़ी के ऊपर पाषाण रूप में कामबेनु गऊ है। कहते हैं जो उस कामबेनु गऊ का दर्शन कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनायें पूर्ण हो जाती हैं।

घनुषा में गाय का दूघ, घी, खोआ, बहुत मात्रा में पाया जाता है। पहाड़ियों के ऊपर असंख्यों साधु, सन्त, ऋषि, मुनि लोग साघना एवं तपस्या करते थे। वह लोग अन्न नहीं खाते थे, केवल दही, दूघ, घी का ही उनका आहार होता था, आपको साधु संतों से परम प्रेम था। जब आप उनके पास जाते तो वे सब मी इनसे आकिषत होकर इन्हें त्रसाद रूप खोवा या पेड़ा देते। प्रमु को वह स्थान अत्यन्त ही प्रिय था। वह विशाल पीपल का वृक्ष देखते ही उसमें ही तन्मय से हो जाते थे। घनुषा में पहुँचते ही आपके हृदय की मावना ही परिवर्तित हो जाती थी एवं इनको ऐसा लगने लगता था कि यदि यहीं रहने का सुअवसर प्राप्त होता तो कितना अच्छा होता। वृक्ष के तले बैठ कर आत्म-विमोर हो जातें। वहाँ से जाना ही नहीं चाहते थें।

उन दिनों पिता जी रघुनाथपुर में ही ३ जिले के पदाधिकारी थे। रघुनाथ-पुर से ४, ७ कोस की दूरी पर जनकपुर है। यह जनवपुर विदेहराज, राजा जनक की राजधानी रह चुकी है। वर्तमान में भी उसमें प्राचीनता की वैमवता अवशेष है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है कि स्वतः ही वहाँ पर पहुँचते ही हृदय की वासना का लोप हो जाता है एवं हृदय में ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति होने लगती है। यहाँ पर सीता राम जी का एक विशाल एवं सुन्दर देवालय है। इस मन्दिर के द्वार पर प्रवेश करते ही हृदय में शान्ति का सा आभास होता है। मन्दिर के चारों ओर एक सुन्दर बाग है जो प्रकृति के सौन्दर्य के बोझ से लदा हुआ है।

इसके अतिरिक्त और भी अनेक विशाल मन्दिर हैं। पीपल के घने-घने विशाल वृक्ष अपनी प्राचीनता का संदेश देते है। प्रमु को ऐसे स्थान बहुत ही प्रिय एवं हृदयस्पर्शी लगते थे। इन स्थानों पर पहुँच कर आप उसी में विलीन हो जाते थे। अत्यन्त श्रद्धा मक्ति के सहित प्रमु को पूष्प चढ़ाते, धृप दीप करके प्रणाम करते थे। आपका हृदय ऐसे रमणीक स्थान को त्यागने के लिये परवश हो जाता था। मगवान रघुनाथ के प्रति प्यार होने से या उनका अपना ही निज स्वरूप होने से इस स्थान पर पहुँचते ही आपका स्वरूप ही बदल जाता था मानो पूर्व स्वरूप का स्मरण हो आता था।

नारायण प्रमु की पुरुष प्रकृति होने के कारण घरेलू काम-धन्धे में इनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। घर में औरतों के पास बैठ कर इघर-उघर की गप कमी अच्छी नहीं लगती थी। घर में त्यौहार आदि पर समस्त परिवार एक दूसरे के यहाँ आते-जाते, बात करते, किन्तु यह इन सब नकली व्यव-हारों से दूर रहते थे। एक दिन श्राद्ध था, इनके घर में परिवार के अनेक सम्बन्धी आये हुये थे। आप कमरे में बैठे हुए पुस्तकें पढ़ रही थीं। बड़ें मैया ने आकर कहा—बाहर सब सम्बन्धी लोग आये है और आप यहीं विराजे हैं, वहाँ जाकर उन लोगों से बातचीत करो। प्रमु ने तत्काल कहा—मुझसे संसारी प्रपंच की बात नहीं हो सकती। उन औरतों से मैं क्या बात कहाँ? मैया ने कहा सबको औरत बताती हो। मानो भ्राप ठो पुरुष हो। अभी हम लोग होते और बातचीत करते तो झट से आकर बैठ जाती। जहाँ राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृ-वितक विषय के बारे में बात करते सुन लेते थे तत्काल वहाँ जाकर आसन जमा लेते थे। आपने कहा—और क्या? हम क्या आपसे छोटे है, हमको आप औरत समझते हैं। आपकी इस प्रकृति से कोई मी अनिभज्ञ नहीं था।

माई लोग पिता जी से कहते, आप तो बहिन को कुछ भी नहीं कहते । और भी उसको लाड़ कर-कर के सिर पर चढ़ाते हैं मानो वही तो आपका लाड़ला पुत्र हैं। इतना ज्यादा सिर पर चढ़ाना उचित नहीं । किन्तु आप सब सुनकर भी किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। जो मन आता था वहीं करते थे। सत्य के भी छि पिता जी से भी तक करने लग जाते थे। व्यर्थ में डाटना, गाली देना, इन पर अधिकार प्रदर्शन करना इनको अत्यधिक खलता था। एक बार आप भाभी के कमरे में खड़ी-खड़ी भाभी से कुछ बातें कर-कर के हैं स रहे थे। पिता जी प्रकृति से बहुत ही अधिक मर्यादावादी थे। आप नौकर चाकर की तो परछाईं करना भी पसन्द नहीं करने देते थे। उनका भ्रम था छोटे जनों की संगति करने से

छोटी बुद्धि हो जाती है। सदैव अपने से बड़े एव बुद्धिमान जनों की संगितः करनी चाहिये। चरित्र पर संगति का असर शीघ्र ही पड़ता है।

संगत करे साधु की, दिन दिन होय सुपूत। संगत करे असाधु की, दिन-दिन होय कुपूत।।

इसीलिये नौकर चाकर के अतिरिक्त माभी लोगों की संगति करना, उनसे मजाक करना, हँसना, बोलना अरुचिकर था। अतः इनको भाभी के साथ हँसते देखकर पिता जी ने इनको बुलाकर कहा—'देखो इतना अधिक हँसना अच्छा नहीं होता। आप भाभी लोगों के साथ भी हँसती रहती हैं। आप जैसे समझ-दार यदि क्याँदा का पालन नहीं करेंगे तो अन्य कैसे करेंगे?'

पिता जी ने यह वचन कुछ रोब में भरकर कहा था। प्रभु के लिये इतना कहना ही बहुत हो गया। उनसे कुछ न बोलकर वहाँ से उठकर एक कमरे में जाकर चारों और से पर्दा डालकर सो गये।

दिन भर से कुछ भी नहीं खाया । माता जी, भाभी लोगों ने बहुत कुछ समझाया । किन्तु आपने प्रत्युत्तर में यही कहा यदि मैंने कोई अनर्थं किया होता तो वह डाँट सकते थे । व्यर्थ में क्यों बिगड़ते हैं । भाभी लोगों से भी न बोलूं तो क्या दिवाल से बोलूँ। माभी लोगों की संगति भी क्या बिगाड़ देगी। व्यर्थ का शासन क्यों करते हैं। यदि अनुचित कर्म हो तो कहना ठीक है।

पिता जी भी कठोर ही थे। प्रमु को चिढ़ाने के लिये उन्होंने मोजन बनाने वाली से कहा—देखो, छोटे भैया साहब आयें तो तुम सब खाना खत्म कर देना। हम भी देखते हैं कितने दिन भूखी रहती हैं। इतना सुनकर आपकी और जिद्द चढ़ गई।

मोजन तैयार मी न हो पाता, आप सबसे पहले रसोई में पहुँचकर घी, चावल, चीनी, दूध चावल जो कुछ तैयार मिल जाता था लाकर जल्दी से उसी कमरे में आकर सो जाते। जिस समय अन्धकार रहता था सब सोये रहते थे उसी समय उठकर स्नान कर लेते और घ्यान लगाकर बैठ जाते। अनासक्त योगी के लिये क्या था?

जब पाँच छः दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये तब पिता जी दिना मिले

चैंचेन हो गये, स्वयं हार कर अग्ये एवं कहा बेटी तुमको क्या हो गया है? हमने तो मिवष्य के लिये हितकारी बात कही थी। आपको ऐसा करना हम स्रोगों के लिये भी दुःखदायी हो गया है। आप से बिना मिले हम भी वेचैन हैं।

प्रमु ने कहा—जो आपने कहा था वहीं तो हो रहा है। आपने ही तो कहा था कि किसी का साथ न करो न किसी से बोलो। इसलिये अकेले में बैठे रहतें हैं जिससे कि कोई मेरी परछाईं भी न देख सके। हमको क्या करना है, हमारे भगवान हमारे साथ हैं उन्हीं के ध्यान में बैठे रहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है। पिता जी का हृदय रो पड़ा और अपने हृदय से लगा लिया।

कहावत है, जैसा भविष्य में होने वाला होता है वैसा ही बन जाता है। नारायण प्रमु के साथ यह कहावत सत्य प्रतीत होती है। आप घर में जब देखती थी कि इघर उघर कोई नहीं है, मर्दानी घोती पहिन लेते थे एवं बालि-काओं के मध्य में आसीन हो जाते थे, सब लोग मिल कर उनसे खूब मजाक करते थे एवं यह सब पर अपना अधिकार दिखाते थे। एक दिन इसी प्रकार मदिन वेष में अपनी साथियों में खेल रहे थें, इतने में पिता जी बाहर से अचानक आ गये एवं इनके कमरे में पहुँच गये।

इनकी ऐसी लीला को देखकर माता जी से जाकर कहने लगे — मुझे इस कन्या के लिये बड़ी चिन्ता रहती है। यह ससुराल में जाकर कैसे रहेगी? पता नहीं कैसा घर इनके भाग्य में है! यह बच्चों को कैसे पालेगी। इतना सुलमय स्वतन्त्र इसका जीवन है। भविष्य में विघाता ने पता नहीं क्या इनके भाग्य में लिख रक्खा है?

पिता जी ने एक दिन आपकी परीक्षा लेने के लिये कहा कि वेटा ! आप अपने को बहुत वहादुर समझते हैं, यदि आपनो किटहार से मौजे रघुनाथपुर तक में जें तो क्या आप समस्त परिवार को साथ लेकर जा सकोगी? प्रमुने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा, क्यों नहीं कर सकते? मनुष्य क्या नहीं कर सकता । अपने मौजे से अपने निवास-स्थान तक मालगुजारी के रुपये एवं परिवार की माताओं तथा बच्चों को लेकर सकुशल बिना किसी मय अथवा कमजोरी के पहुंच गये। रात्रि में एक जंगल में पढ़ाव मी डालना पढ़ा,

किन्तु आपने बड़ी हिम्मत एवं दक्षता का परिचय दिया। इनकी बुद्धि की कुश-लता और कार्यदक्षता को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। नौकर चाकर आदि सब इस कार्य की सराहना करने लगे।

कभी-कभी माई लोगों की अनुपस्थित में आप जमींदारी के सारे कागज-पत्र अपने पास ही रखते थे। पिता जी को तो सरकारी काम से अवकाश नहीं मिल पाता था कि जमींदारी की देखभाल करें, ऐसी अवस्था में आप ही एक हजार बीघा जमीन की देखरेख करते थे। काश्तकारों से रुपया वसूल करना, मालगुजारी जमा करना, बही लिखना आदि जितने कार्य होते सबको दक्षता के साथ छ: मास तक यह कार्य किया था।

आपके चरित्र की विशेषता यह थी कि इन सब कार्यों को करते हुये भी यह निराले रहते थे, इन सब कार्यों में लिपायमान नहीं होते थे। थोड़े दिन तक उस कार्य को बड़ी दक्षता के साथ सम्पादन कर देते थे। किन्तु दो तीन मास के पश्चात् ही आपको उन कार्यों से विरिक्त उत्पन्न हो जाती थी। समय आने पर अपनी दक्षता का परिचय दे देते थे। किन्तु उसमें आसक्त न होकर जल में कमल के सदृश वाहर निकल आते थे। जब विरिक्त उत्पन्न हो जाती थी तब दूसरे के लाख प्रयत्न करने पर भी आप उस कार्य को नहीं करते थे। जैसे एक नाटककार एक नाटक में लाख रूप घर कर अभिनय कर लेता है किन्तु न अभिनय करने वाला पात्र ही होता है न उसके प्रति कोई ममत्व ही होता है। उसको इच्छा आने पर वह जिस पार्ट को मी करने से मना कर देता है। उसको किसी अभिनय के प्रति कोई आसिक्त नहीं होती, यही गित इनकी थी।

यह प्रत्येक कार्यों के प्रति निराशी सन्यासी के सदृश थे। मन लगता था तव खूब खेल खेल लेते थे। हृदय में वैराग्य उत्पन्न होते ही एक वृक्ष के तले बैठ जाते थे। घंटों एक मुद्रा में वैठे ही रह जाते थे। मन आता था अपने कमरे के अन्दर घंटों वंशी बजाकर अकेले ही बैठे रहते थे, किसी साथी से सम्पर्क नहीं रखते थे। कभी-कभी ऐसा रूप घारए। कर लेते थे कि डोलडाल भी साथियों के बिना नही जाते थे। विचित्र ही इनकी गति थी। पर्वत की चोटी पर चढ़ कर वंशी बजाते रहते। तालाब के किनारे एकान्त में बैठ कर सरीवर के जल

को निहारते रहते। कमी-कभी हा! श्याम, हा! श्याम, तुम कहाँ हो कह कर उदास हो जाते । किन्तु इनको कोई समझ नहीं पाता था । इनके चरित्र पर माता जी को आश्चर्य होता था। वह कहते थे बड़ी मनमीजी कन्या है, इसकी लीला ही निराली रहती है। पता नहीं कैसे यह गृहस्य आश्रम चलायेगी। आपके यहाँ मोजन तो ब्राह्मणी बनाती थी किन्तु पिता जी के लिये एक तरकारी किसी घर के प्राणी को बनानी पड़ती थी। एक दिन ऐसा अवसर आ पड़ा कि पिता जी की तरकारी बनाने वाला कोई भी प्राणी नहीं बचा। सिर्फ शक्ति-स्वरूपा प्रमु ही थे। आपकी माता जी ने आपको बुलाया एवं बड़े लाइ-प्यार से समझाते हुये कहा-बेटा, पिता जी की एक तरकारी बनानी है, तम बना लो और कोई बनाने वाला नहीं है। आपको रसोई का काम करना बिल्कूल ही नहीं पसंद था। किन्तू पिता जी की बात न होती तो सम्भव था आप मना कर देते । विवशता वश पाक गृह में प्रवेश करना ही पड़ा । चुल्हे में अग्नि प्रज्विलत करने के लिये दो लकड़ी लगी हुई थी। लकड़ियों के मध्य में कुछ जले हुये वोयले अग्नि प्रज्वलित करने के लिये रक्खे हुये थे। आप वहाँ गये एवं अग्नि को मुँह से फूँकने लगे, किन्तु दो-चार जले हुये कोयले थे वह लकड़ी को पकड़ते ही नहीं थे कुछ और ईंघन डालते तो शायद उसमें आंच पकड़ भी लेती, किन्तु आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया। एक रुमाल में थोड़े से मकई के लावा लिये हुए थे वह उसी को खाने में लग गये। आघा घंटा व्यतीत हो गया, कोयला वृझने लगा। आपका ध्यान अग्नि की ओर गया तो अग्नि क्रमशः बुझ चुकी थी।

आपने अपने मुँह से तथा पंखें से खूब फूंका किन्तु अग्नि माता क्यों जलने लगी थीं। प्रमु ने दोनों लकड़ियों को चूल्हे में ही खूब पटका, रही-सही अग्नि मी बुझ गई। दुई बजे रसोई घर में आये थे, १० बज चुके थे, अग्नि भी अभी तक प्रज्वलित नहीं हुई थी। आपने हँसते हुये दोनों लकड़ियों को जोर से वाहर फेंक दिया। लकड़ियाँ नीचे आकर सीढ़ी पर गिर पड़ीं। माता जी आवाज सुन-कर पाक-गृह की ओर गईं। लकड़ियों को सीढ़ी पर पड़ी देखकर समझ गईं कि इन्हीं की सारी करतूत होगी। ऊपर जाकर देखते हैं कि चूल्हें के चारों ओर कोयला पड़ा हुआ है, चूल्हें में अग्नि का नाम नहीं है और आप बँठे हुये मकई

का लावा खा रहे हैं। माता जी ने पूछा— तरकारी बन गई? आपने लावा मुँह में डालते-डालते कहा— तरकारी वहाँ से बन जाती, आग जलाते-जलाते नाक में दम आ गया, सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, आप पूछती है तरकारी बन गई। हम तरकारी बनाने के लिये संसार मे नहीं आये है, हमसे औरतों जैसा काम नहीं हो सकता।

इनकी ऐसी दशा देखकर माता जी समझ गई कि मेरी यह कन्या गृह-कार्य दिल्कुल भी नहीं कर सकती। द भी-द भी उनको दड़ी भारी चिन्ता सी हो जाया करती थी। सोचती थी कन्या जाति है भगवान इसकी जिंदगी कैसे कटेगी। इनकी तो विचित्र-विचित्र लीला करने की प्रकृति है, मर्दो जैसी वात करते हैं, घंटों एकान्त में बैठ कर कभी घ्यानस्थ हो जाते हैं, कभी बंशी बजाते हैं कभी ग्रामोफीन बजाते हैं। पुरुप वेष घारण करके साथियों को चिढ़ाते हुये उन पर अपना आधिपत्य दिखाते हैं। कभी साधु-सन्त पंडितों के मध्य में जाकर पुरुषों के सदृश उनकी बाते सुनती हैं। हे दिघाता! तुम्ही इस मेरी लाड़ली कन्या के रक्षक हो।

ज्यों ही पिता जी शिकार पर जाने के लिये तैयार होते आप कहते हम भी चलेंगे हमें भी ले चिलये। आप हिंसक पणुओं को कैसे मारेंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। उनके भी तो माता पिता है। एक दिन पास के रामपुर नामक ग्राम में एक चीता आ गया। ग्रामीण भाइयों ने लाठियों द्वारा उसको मारने का बहुत प्रयास िया किन्तु सब निष्फल रहे। इतने में आपके पिता जी के पास यह सूचना पहुंचाई गई। पिता जी ने तत्काल ही हाथियों को बुलाया। एक में अप बैठ गये दूसरे में दोनों कन्याओं को बिठागा। आप दो नहिनें और छः माई थे। प्रमु अपने िता की आठवीं संतान थे। यथा समय घटना-स्थल पर दोनों हाथी पहुँच गये।

चारों ओर से ग्रामीण माई उस चीते को घेरे हुए थे। चीता मय के कारण पेड़ से विपक गया था। ज्यों ही उसने नवीन आगः तुकों को हाथी में बैठे देखा त्यों ही मय के कारण बह और भी अधिक पत्तों के बीच में छिप गया। विन्तु पिताजी की एक ही फायर में वह भूमि पर आकर गिर पड़ा एवं उसके प्राण-

## पखेरू उड़ गये।

उसको मरा हुआ देखकर असंख्यों बालक, युक्क, वृद्धों की उसके पास मीड़ लग गई। कोई उसका नाखून काटने लगे। कोई बाल नोवने लगे। इसी प्रकार विविध प्रकार से विविध कार्यों के लिये लोग उसमें चिक्क हुये थे। (पहाड़ी प्रदेशों में चीते का बाल एवं नालून बच्चों को बीमारी के काम में लाया जाता है)।

नारायण प्रमु हाथी में बैठे-बैठे ही बड़े गौर पं इन मबके कृथों का निरी-क्षण कर रहे थे। बड़ी बहन तो मब के कारण अमु को गोद में मुँह छिपाये हुये थीं। किन्तु आप निर्मीकता से बैठे बड़े ही साहस के साथ सबकी हाल चाल का अवलोकन करते रहे। इतने में पिता जी भी इनके समीप सब कार्यों से निवृत होंकर आ गये। जैसे ही आपने पिना जी को पास में देखा जोरों से बोल पड़े—देखिये न पिता जी! जब यह चीता मर गया तब कैसे सब उममें जुटे हुवे हैं। मरे का मूंछ उखाड़ा तो कौन सी बहादुरी की बात है। यदि जिन्दे की मूंछ उखाड़ें तब इनकी बहादुरी है। अभी सब अपना-अपना कौशल दिखा रहे हैं। मनुष्य को सच्चाई से बीरता का काम करना चाहिये। दूसरे के उत्तक करे खेत को काटने में क्या बहादुरी है।

पिता जी इनकी ऐसी बात सुनकर हँस पड़े। पिता जी इनकी कुशाग्रना से अनिम नहीं थे। सदैव ऐसी घटनायें हुआ करनी थीं एवं आप बुद्धिमानी का परिचय दिया करते थे।

मझले मैया इनकी ऐसी बुद्धि को देखकर वहुत प्रसन्न होते थे। वह इन्हें भपने साथ छोटे माई के सदृश रखते थे। आग जब भ्रानाओं को वन्दूक चलाते देखते थे तब प्रमु के हृदय में यह मावना उठती थी कि कैसे मूर्च हैं यह लोग, दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिये। वृथा दूसरों की जिन्दगी खत्म करते हैं यह लोग। दया से हृदय मरा रहता था। जब आप देखते थे कि कमरे के अन्दर कोई मैया नहीं है तब घीरे से उनके कमरों में चले ज ते एवं बन्दूक निकाल कर छिपा देते थे। एक बार एक फकीर मीख मांगने आया। आप साथियों के साथ खेल रहे थे। फकीर पर दया आ गई। आपने अपनी भ्रंगूठी उतार कर उसकोदे

दी। सब देखकर अवाक् हो गये। माता जी ने पूछा, अँगूठी कहाँ पर है। आपने कहा, एक बहुत गरीव फकीर था उसकी दे दी। सत्यता चरित्र की विशेषता थी। निर्मीकता आपका विशेष गुण था। वड़े से बड़े कनेंल जनरल आपके यहाँ आ जाते, किन्तु आप उनसे विल्कुल संकीच नहीं करते थे। बड़े साहस के साथ उनसे वार्तालाप करने में अग्नी दलता का परिचय देते थे। इनकी निर्मीक प्रकृति से बड़े-बड़े लोग हैरान हो जाने थे, परन्तु मिविष्य किसी को भी ज्ञात नहीं था।

नेपाल राज्य के कर्नेल से (कर्नेत राजा के सदृश समझा जाता था) पिता जी की मित्रता थी। दौरा करते समय कभी-कभी आप रवृनाथपुर आया करते थे, एवं पिता जी के यहाँ ही अपना डेरा डालते थे।

फाल्गुन मास था, चारों ओर होली की घूम मची हुई थी। उस दिन दुल-हडी थी। पिचकारी के रंग-विरंगे फव्वारे चल रहे थे। पृथ्वी लाल पीले रंग से आमूपित थी। प्रमु ने भी अपने घर में अनेक साथियों के झुण्ड के झुण्ड सिहत होली की घूम मचा रक्बी थी। रंग, रंग नहीं तो पानी का फव्वारा चलाते थे। संघ्या का समय था, अचानक कर्नल साहब आ उपस्थित हुये। सर्वप्रथम प्रमु ही उनके सामने जा उपस्थित हुये। उन्होंने प्रमु को छेड़ते हुये कहा—आज आपके पिता जी को हम अपने घर ले जा रहे हैं।

प्रमु ने नि:सकोचता से प्रत्युत्तर दिया — आज तो होलिका है, आज हमारे यहाँ त्यौहार है। आज हम अपने पिता जी को कहों मो नही जाने देंगे। बात तो विल्कुल सावारण थी, किन्तु नेपान जैसे प्रान्त के लिये एक कर्नन के साथ इस प्रकार से बात करना वड़े साहम की बात थी। नेगान, में एकतंत्र राज्य होने के कारण बहुत ही मान-सम्मान का व्यवहार परस्पर में किया जाता है।

इनके चले जाने के पश्चात् कर्नल साहब स्वयं स्तम्भिन होकर पिता जी से कहने लगे —आक्षी यह बालिका भविष्य में नि:सन्देह होनहार होगी। अपनी वाक्पटुना एवं चंचनता के कारण विशेष रूप से सबके हुन आही होते जाते थे। जिना प्रयोजन ही इनकी बोली सुनने के लिये सब इनसे बात करते। सबका आकर्षण इनके प्रति रहता था। ाजकोष का खजांची इनको अपने बच्चे के सदृश स्नेह करता था। प्रमु की अवस्था करीब ११, १२ वर्ष की होगी, एक दिन आप पिता जी के साथ दरवार में गये हुये थे, पिता जी तो अपने काम में लग गये। खजांची जी आपको बुलाकर राजकोष के कमरे में ले गये एवं इनसे कहा—तुम अपनी मुट्ठी भर कर जितना भी जो कुछ चाहो भर लो, बाल मुलम लोभी बच्चे होते ही हैं। इन्होंने हाथों में अशर्फी भर कर कस कर मुट्ठी बाँघ ली। जब वाहर आकर मुट्ठी खोली तो हाथों में से बहुत थोड़ी मुद्रा देखकर आपने खजांची साहव से पूछा—"मैंने तो इसकी कसकर मुट्ठी बाँघी थी फिर मुद्रा इतनी कम क्यों आई? इसका कारण क्या है?" त्रुटि कोई नहीं होनी चाहिये इसीलिये जानकारी की जिज्ञासा रहती थी।

खजांची ने कहा, बेटा ! आप तो मोले हो, आपने लेना ही नहीं जाना । यदि मुट्ठी खोलकर लेते तो बहुत सारा रूपया आ जाता । आपने मुट्ठी बांध ली थी इसीलिये कम रूपया आया । आपसे किसी काम में यदि जरा सी भी श्रुटि हो जाती, तत्काल ही आप उसको सुधारने का प्रयत्न कर लेते थे एवं वैसी त्रुटि कभी न करने का संकल्प करके सावधान हो जाते थे । आपसे त्रुटि होती ही नहीं थी, हुई तो एक बार बाल्य बुद्धि के कारण ।

प्रमुकी स्वामाविक ऐसी प्रकृति थी कि जिससे वह स्नेह करती थीं उससे पूर्णतः घुल-मिल कर एक हो जाते थे एवं उसके लिये प्राण की आहुति देने में भी कोई विलम्ब नहीं करते थे। किन्तु यदि कोई अवस्था अथवा कारण ऐसा उपस्थित हो जाय, जिससे उसको त्यागना पड़े, उस समय उससे विरक्ति लेने में उन्हें एक क्षण मी नहीं लगता था। आपकी प्रकृति विरक्त सन्यासी के सदृश थी। प्रारम्म से ही संत प्रकृति थी। किसी का कष्ट देख हो नहीं सकते थे। दूसरे के कष्ट से उनका हृदय विदीणं हो जाता था। उनसे यदि कोई अहंकार प्रदर्शन करता अथवा इनका अपमान करता, उसको वह सहन नहीं कर सकते थे। आपकी स्वामित्वपने की प्रकृति थी। इष्ट मित्र जितने भी हों, इनके अधीनस्थ होकर चलें, यह आपकी स्वामाविक बाल प्रकृति थी।

एक बाह्मण बालिका आपकी अमिन्न मित्र थी। एक प्राण दो देह जैसा

परस्पर में दोनों का सम्बन्ध था। खेल-खेल में माँ से वादिववाद करके प्रमु को "तू" कह कर अपमानित शब्दों में वार्तालाप कर दिया। उसी क्षण से इन्होंने उसका परित्याग हृदय से कर दिया और कहा जब तुम्हारी इतनी भी बुद्धि नहीं कि तुम हमको समझ सको और अपने स्थान को भूल कर हमको 'तू' कहती है अतः आज से तेरा मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। बाद में वह बहुत रोई एवं उसकी मां ने क्षमा याचना मांगी, किन्तु आज तक आपने उसकी ओर हृदय से उलट कर नहीं देखा। आज भी जिसको हृदय से त्याग देते हैं उसका स्वप्न में भी स्मरण नहीं करते हैं। यह आपके चरित्र की विशेषता है।

आपके मन में जिस समय जो करने की इच्छा हो जाती थी उस कार्य को पूर्ण करने के लिये रात अथवा दिन एवं परिस्थिति की कोई बाघा नहीं रोकती थी। करना है सो करना है, देना है सो देना है। देने का बहुत शौक था। जो कृछ दो, देना चाहिये, कोई गरीब हो, दुःखी हो या ब्राह्मणी हो, जो भी सामने आ जाये, जो कुछ भी माँगे, वह चाहे हीरा हो अथवा काँच, फौरन दे देते थे।

आपको वस्तुओं से कोई आसिकत नहीं थी। जो उनकी आज्ञा का पालन कर दे, उसको मुंह माँगी वस्तु मिल जाती थी। उदार चिरतावली उक्ति आपके साथ सत्य लागू होती है। आपका हस्तकमल सदैव से खुला हुआ था। आपकी दूरदिशता सराहनीय थी। आपकी कर्म और वृत्ति सदा एक सी रही।

आप बाल्यावस्था से ही मनोविनोदी और हंसमुख खिलाड़ी थे। मन-मौजी महाप्रमु मनमौजी कम करते रहते थे। एक दिन की बात है, मामी लोग बैठी हुई कुछ काम कर रही थीं। आप मकई के खेत में साथियों का झुंड लेकर पहुँच गये। साड़ी के पल्ले में कम से कम पचास चिड़ियों को डाल कर ले आये, और पीछे से जाकर उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया। मामियों की चीख निकल गई, अकस्मात अनेकों चिड़ियों को गोद में फड़फड़ाते हुये देखकर, ज्यों ही उन लोगों ने खिसियायी सी होकर आपको उलाहना देने लगों, आप खिल-खिला पड़े। आपने ज्यों ही हंसा, एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर फैल गया, मामी लोग स्तम्मित सी होकर अवाक दृष्टि से आपकी ओर देखते हुये खड़ी रह गयीं। आप स्थूल शरीर के उलझनों और बन्धनों से ऊपर उठे हुये थे \$ आपको यह मान ही नहीं था कि अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारा नारी शरीर है, और हमारे साथ समाज का कोई बन्धन है।

जब पिताजी रघुनाअपुर में थे, मंदिर में शंख तथा घंटे घड़ियाल की मधुर घ्विन सुनते ही अपनी मान-मर्यादा की कुछ भी परवाह न करके, मंदिर में शी घ्र ही पहुँच जाते थे, सबसे आगे जाकर खड़े रहते, घंटों मगवान की छित्र को निहारते रहते, कभी-कभी ध्यानावस्थित हो जाते थे। पुजारी लोगों को आपकी योग-स्थिति को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होना था एवं बहुत ही श्रद्धा तथा प्यार से आपको माला पुष्प देते, बड़ा ही आदर करते थे। १२ वर्ष की अवस्था में आप रघुनाथपुर में थे। एक बार रघुनाथपुर में बढ़ा भारी मेला लगा । मंदिर में भगवान की बहुत सुन्दर झांकी सजायी गई थी । मंदिर की ओर से झांकी के दर्शन के लिये पिता जी को निमंत्रण आया था। अतः उस दिन परिवार के सभी प्राणी दर्शन के लिये मन्दिर गये थे। गुरुदेव जी छोटे से हाथी पर बैठकर मंदिर गये थे। दूकान वाले कहने लगे, हजूर ! गरीब परवर, आप जैसे लोग दूकान से कुछ नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा। आप दया स्वरूप तो थे ही। उनके ऐसे बचनों को सुनकर हाथी को रोक लिया तथा और कोई भी शुंगार की वस्तु या खिलौना न खरीदकर, ढेर सा गोपी चन्दन, तुलसी की माला और छोटी-छोटी भगवान की मूर्तियाँ खरीदीं। प्रभु की इस प्रवृत्ति दो देखकर माता जी को एक ठेस पहुँची क्योंकि वह आपके नित्य के कर्म से ही आपकी प्रवृत्ति को समझती थीं। जीवन में आपके कर्मों के द्वारा अनेकों दिव्यता का दर्शन भी किया था। लेकिन बार बार भूल जाती थीं प्रभु के उस वास्तविक स्वरूप को । एक वार की वात है, कूल रीनि के अनुसार संक्रांन के दिन घर में श्री सत्यनारायण मगवान की कथा का आयोजन था। आपके मन में सदायह मावना रहती थी कि जैसे भी हो गृह में जब भी घार्मिक कार्यं सम्पादित किये जायें, प्रथम अवसर पूजा करने का प्रमु को ही मिलना चाहिये। उसी मावना से प्रेरित होकर एक दिन माता जी के उपस्थित होने के पूर्व ही आपने पंडित जी की पट्टी पढ़ाकर, भगवान सत्य नारायण की पूजा करके स्वयं कथा सुनने बैठ गये। पिता जी के काम से निवृत होकर जब माता जी पूजा के हेतु पूजा-गृह में आईं, तो देखा मगवान सत्यनारायण की कथा आधी समाप्त हो चुकी है। आप अवाक् होकर देखती ही रहीं कि प्रमु आखिर हैं कौन? मेरे गृह में कन्या रूप में अवतिरत हुये हैं। लेकिन आपके विलक्षण तथा असाधारण कर्म होते हैं। यों माता जी सोच ही रही थीं, स्तम्भित सी खड़ी ही थीं कि प्रमु खिलखिला पड़े। उनके खिलखिलाने में एक दिव्य तेज निकलकर आकाश-मंडल में लीन हो गया। माता जी कुछ न समझ सकीं कि यह क्या हुआ ?

हंमता खेलता हुआ वन के स्वतन्त्र पक्षी के सदृष जो रात्रि दिन विहरण रहते थे, शनैं -शनै: उनका वह मन उदास रहने लगा। ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती गई, त्यों-त्यों प्रभु के प्रेम का रंग गहरा होता गया। प्रकृति एवं पुरुष अपनी योगशक्ति का आधार लेकर इस घराधाम पर मानव का खेवनहार बनकर ही अवतरित हुये, लेकिन लीला भूमि पर पधारने के कारण लोक-दर्शन के लिये नाना लीलाओं को रचा। अब आपकी उदासी बढ़ने लगी। भगवान के विग्रह के समक्ष रात्रि दिवस बैठे रहते। नेत्रों से अश्रु-बिन्दु झरते रहते, मुख से गृनगूनाते रहते—

आन मिलो घनश्याम ओ मेरे श्याम कित को जाऊँ, कहाँ ढूढ़ूं कैसे तुम्हें मैं पाऊँ, ओ मेरे श्याम रैन अंघेरी मग ह टेढ़ी दर तेरा मैं कैसे पाऊँ ओ मेरे श्याम

आन---

चैन नहीं आवत, घीर नहीं पावत, कौन से पूँछ, कैसे मैं पाऊँ ओ मेरे श्याम

आन मिली।

अब प्रमुका साथियों के साथ घूमना, लेलना, कूदना, हंसना शनै: श्रुटने लगा। सब साथियों आतीं, बैटती, आपकी उदासी का कारण पूछतीं, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते । बहुत पूछने पर यही कह देते थे कि न मालूम हमको क्या हो गरा है ? हम हो यह संनार स्वप्त गत, झूठा और नीरस लगता है। इसकी कोई मी चीजें मुझे मन को शान्ति देने वाली प्रतीत नहीं होतीं। मेरा मन इस राज्य-सुब में एक पल के लिये भी चैन नहीं पा रहा है। ऐसा कहते-कहते प्रमु मूर्छिन हो जाते, साथियों के नेत्रों से अश्रु गिरता, वह माता जी को बुनाकर लातीं, मगवान का गान किया जाता. शनै:-शनै: आपकी मूर्छा मंग होती। हा श्यामसुदर कह कर फिर भावावेश में आ जाते।

आपकी इस अवस्था को देख कर माता पिता जो अत्यन्त ही दुखित रहने लगे। उन लोगों की समझ में नहीं आता था कि यह क्या हो गया। प्रमु (छोटी मैंग्या साहब) का दिल संसार की ओर बिल्कुल ही नहीं है। इनका गृहस्थ संस्कार कैसे किया जायेगा। पिता जी एवं माता जी एकांत में बैठकर इस विषय पर बहुन वार्तालाप करते रहते, एवं महाप्रमु को भी बहुत समझाते कि बेटा! हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज का बन्धन हम नहीं तोड़ सकते। आप अपनी मावनाओं को सम्मालिये। इस प्रकार की मावना आपके जीवन को दुःख के गर्त में डाल देगी जो हम लोगों को भी सहना कठिन होगा। आप एक प्रतिष्ठित कुल की बालिका हो। मर्यादा में रहना उचित है। जोगिन बनकर मगवान की मिन्त करना आपके लिये सर्वथा असम्भव है। आप इन बातों का कभी कोई उत्तर न देकर पूजा गृह में जाकर मगवान के समक्ष बैठकर फूट-फूट कर रोते थे। कभी-कभी माता जी के प्रवेश करने पर वह देखती कि आप मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और एक दिव्य प्रकाश-पुंज कमरे में छाया हुआ है, ऐसा अद्मुन दृश्य देखकर आप अवाक् हो जाती थीं। उनकी समझ के परे था कि वह क्या करें क्या न करें।

कभी-कभी वह अति दुिबत होकर मगवान से कहतीं—हे मेरे प्रमु! मेरे इस हृदय के दुकड़े को क्या हो गया। लेकिन प्रश्न का उत्तर कौन देता? इनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर माता-पिता बड़े ही चिन्तित रहने लगे। स्वास्थ्य को सुवारने तथा मन बहलाने के विचार से प्रमु को लेकर वह लोग उत्तर मारत में आ गये। विचरण करते-करते वाराणसी पहुँचे। साक्षात् विश्वनाथ काशी में पहुँचकर महाप्रमु को बहुत ही शान्ति मिली। आपका मन काशी के

प्यवित्र वातावरण में रम गया। आपको प्रातःकाल गंगा स्नान करना, विश्वनाथ जी का दर्शन करना बहुत ही अच्छा लगता था। विशेष समय घ्यान पूजा में ही व्यतीत करते थे। खाली समय में नौकरानी को लेकर मोती झील के व्याचि में चेल जाते थे, एकांत स्थान में घ्यानावस्थित मुद्रा में बैठे रहते थे। पिता जी से मिलने वाले पंडित, विद्वान एवं साधु आदि जो कोई भी आते थे, अभु की एंसी परमहंस स्थिति को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। कभी-कभी वह लोग पिता जी से कहते थे कि इस बालिका के स्वरूप में कौन-सी दिव्यता तथा महानता छिपी हुई है। निःसन्देह यह कोई होनहार बालिका है। लेकिन मोह से आवृत माता-पिता इस गूढ़ रहस्य को क्या समझ सकते थे?

शनै:-शनै: प्रम् पूणं स्वस्थ हो गये। इनके स्वास्थ्यको ठीक देखकर भाता-पिता जी ने पुन: उत्तराखंड अपने देश में जाने का विचार किया। जब आपको यह बात पता चली तब आपने माता जी से कहा, माँ ! हमें नेपाल जाने की विल्कुल इच्छा नही है। वहाँ पर मायावादी, प्रपंच को बातें हमको रोग-प्रस्त कर देती है। माता जी ने बहुत कुछ समझाया और नहा, बेटा! हम लोगों को न्तो वहाँ जाना ही होगा, क्योंकि हमारी घन-सम्पत्ति सब वही पर है। महाप्रमु की इच्छा न होने पर भी नेपाल जाना ही पड़ा। अब आप पूर्ण युवा हो चुके

नेपाल पहुँचने पर घर परिवार की मर्यादानुसार विवाह की चर्चा होने लगी। आपके वड़े भ्राता वड़े ही कटोर और हटी थे। यद्यपि वह प्रमु को अपना दूसरा अंग मानते थे लेकिन वह समाज में अपना सिर नीचा नहीं होने देना चाहने थे। योग्य वर की खोज होने लगी। आपको जब इस चर्चा का आमास हुआ तो आपने पूर्ण रूप से विवाह न करने का प्रतिशोध किया। बड़े भ्राता वच्च की तरह कटोर वनकर अपने सिद्धांत पर अडिंग थे कि विवाह होकर ही रहेगा। प्रमु परम साहस और निर्भीय ता से यह वहते रहे कि हम विवाह नहीं थरेंगे। दिल एक होता है, मेरा मन श्यामसुन्दर के चरण का मंवरा बन चुका है, वह दूसरे के बन्धन में नहीं वैंघेगा। घर में उदासीनता और अशान्ति फैल गई। माता पिता जी की स्थिति विचित्र हो गई। वह सामाजिक

प्राणी थे, किबर जामें क्या करें क्या न करें ? एक ओर ज्येष्ठ पुत्र की दृढ़ प्रतिज्ञा और समाज, दूसरी ओर अपनी प्यारी सन्तान का दिल, दो के बीच में गाडी फैंस गई। बहुत कुछ द्वन्द होने पर मी माग्य में जो लिग्वा होना है वह होकर ही रहता है।

श्री ब्रह्मज्ञ सन्त श्री विशिष्ट जी ने रामगमन और दशरथ मरण के पश्चात् श्री मरत लाल जी के विलख-विलख कर गोने पर सान्त्वना देते हुये कहा—

सुनहु भरत भावी प्रबल, विलिख वहेरु मुनिनाथ। हानि लामु जीवनु भरण, जसु अपजसु विधि हाथ।

अस विचार केहि देइय दोसू, व्यर्थ काहि पर कीजिय रोसू। बड़े भ्राना ने विवाह का निश्चय कर ही दिया। जब प्रमु को इस बात का पता चला, आपने खाना पीना सब कुठ छोड़ दिया। प्रमु का स्वास्थ्य पहले से मी अधिक कमजोर हो गया। उनका उठना बैठना चलना फिरना कठिन हो गया। पनः आपको बहाने से काशी लाया गया। लेकिन काशी लाने से क्या होता? आप चारपाई से लग गये। एक बूंद जल भी नहीं पचना था। माता जी आपकी ऐसी दशा को देख कर आंसू बहाती रहती थी, लेकिन कर क्या सकती थीं? समाज का बन्धन और घर की मर्यादा ने उनवी जकड़ रखा था।

दैन की इच्छा को कोई नहीं जानता, प्रारब्ध के भोग से सभी बँघे हुये हैं। मगनान राम और कृष्ण ने जिनकी स्वयं बनायी हुई सृष्टि हैं, कभों के भोगों को मोगा, क्योंकि जगत में नर-जीला कर रहे थे। आपको औषध्याँ दी जाने लगीं। मन की औषधि न मिलने पर चिकित्सक की औषधि कैसे िरोगी करती? आप सब औषध्यों को फिकवा देते थे। सन्तरे का रस जबरदस्ती जो मूंह में डाला जाता था वह वमन कर देते थे।

विवाह का समय आ गया । द्वार पर बारान म्रा गई। आप अचेतन अवस्था में पड़े हुये थे। सबके मुख-मंडल पर उदासीनता थी। सिखयाँ रो रही थीं। कौन किसका म्रुंगार करे, किसको खुणी और उत्सुकता थी जिससे सब उत्सुक होते। जब मुख्य विद्युत घर की विजली ही में करेन्ट नहीं तो और विजली जले कैसे? माता जी ने पिता जी से कहा—मैंग्या साहब अचेतन पड़े

हैं, क्या किया जाय ? सब गुमसुम थे । कौन किसको क्या वहता ? किसी प्रकार से माता जी प्रमु का हाथ पकड़ कर उनको द्वार पर वरमाल पहनाने लाई । प्रमु का हाथ उठा ही नहीं । माता जी यह कहते हुये कि बेटा की तबियत बहुन खराब है, अपने हाथ से माला वर के गले में डलवाई ।

संस्कार में जो विधान लिखा था वह हो गया। अल्पकाल की वह लीला भी शोध्र ही समाप्त हो गईं। वन का स्वतंत्र पक्षी पुनः वन में लौट आया, और सर्वस्व त्याग कर पूर्ण सन्यासी बन गया।

## भक्ति-काल

## श्री नारायण महाप्रभु की सन्यास ग्रवस्था

प्रमु स्वयं ही साक्षात् योगेश्वर थे, लेकिन मानव-लीला करने के लिये आये थे इसीलिये सब प्रकार की लीला करनी अनिवार्य थी। महाराज पृथु स्वयं साक्षात विष्णु ही थे लेकिन जगत के कल्याण तथा धर्म की स्थापना के लिये मृत्युलोक में अवतीणं हुये इसीलिये नाना प्रकार के कर्मी को करना पड़ा। महाप्रमु को सन्यास ग्रहण करने में एक पल भी नहीं लगा। इक्कीस बाइस वर्ष तह सांसारिक गरीर के सम्बन्धियों के मध्य में रहकर विभिन्न लीलाओं को करके उनको आनन्दित करते रहे। संकल। उठते ही एक पल में उपरामता ले ली। सन्यास लेने के पश्चात मोह माया के पुतलों की ओर से पूर्णतः दृष्टि फेर ली जिसके फलस्वरूप उनके मोह माया का प्रहार वृथा रहा। प्रभु स्वप्नवत संसार को बिल्कुल ही भूल गये। उनके सामने एक ही लक्ष्य वर्तमान था, हिर का दर्शन। उस दर्शन के लिये आप एक पल मी प्रतीक्षा करना नहीं चाहते थे। आपका ग्रेम ऐसा नहीं था, जो "छिनहि चढ़े छिन उतरें।"

गंगा जी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती हैं और बहती ही जाती है और तभी रकती हैं जब अपने स्वामी समुद्र के अन्दर लीन हो जाती हैं। दो मिल कर एक हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु का प्रेम गंगा है, परम पावन और निर्मल है। वह प्रेमी जब प्रियतग का साक्षात्कार कर लेता है तभी शान्त होना है, नहीं

तो उसके लिये तड़पता ही रहता है। चन्द्रमा से मिलने के लिये प्रशान्त रत्नाकर भी उल्लसित होकर उबलने लगता है उँची गगनमेदी तरंगों के रूप में। महाप्रभु का विरह बढ़ता ही जा रहा था। भगवान का प्रेम मृत्यु से भी अधिक ठोस, अमर, शाश्वत और रस रूप है। वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप भगवान को चाहने वाले भक्त के रोम-रोम में व्याप्त रहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया प्रभु को प्रसन्न करने के लिये ही होती है। वह अपना जीवन भो केवल उन्हीं के लिये रखता है, वरना वह उनके बिना जीना नहीं चाहते। उनसे बिना मिले उसे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। वह आकुल व्याकुल होकर विरह अग्नि से तथता रहता है।

महाप्रमु का संकल्प उठते ही संसार उनसे दूर हो गया। वह हिर-दर्शन के विना इस ससार में न जीना चाहते थे न किसी को देखना चाहते थे। सन्यास लेने के दो तोन दिन पश्चात ही जीवन नो त्यागने के लिये गंगा जी में डूबने जा रहे थे। आपसे प्रेम करने वालों की कमी नही थी, वह लोग पीछे-पीछे फिरते रहते थे। उन लोगों ने परम प्रेम से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करके, रोकर महा-प्रमु को ऐसा करने नही दिया। इस प्रकार से आपने कई बार गंगा जी की अरण लेने का प्रयास किया, लेकिन मां गंगा जगत जननी, जिसका जन्म उसने जगत का खेवनहार बनने के लिये दिया अपने में क्यों समावेश करती। स्वामी रामतीर्थं को जब आत्म-दर्शन प्राप्त करने में देर लगी तब वह बढ़ी हुईं नदी में कूद पड़े, लेकिन कूदने से क्या होता था? बिना चोट कोई क्षति पहुँचे ही उनको लोगों ने एक चट्टान पर बैठे इस प्रकार देखा मानो किसी ने गोद में लाकर चट्टान पर बैठा दिया हो। कबीर जी ने सच ही कहा है—

जाको राखे साइयाँ, मार न सकता कोय। बाल न बाँका कर सके, जो जग बैरी होय।।

आपकी साधना वज्र जैसी कठोर थी। वज्र जैसे हृदय के मानव का हृदय मी आपकी साधना को देखकर द्रवीभून हो जाता था। रैन दिवस नेत्रों से टप-टप जल झरता रहता था। आपके विरह के कठोर ताप से पास-पड़ोस के प्राणों भी दग्ध रहते थे। सन्यास लेते ही अन्त का बिल्कूल ही त्याग कर दिया। १३ दिन तक केवल गंगा-जल लेकर ही रहे। परमहंस निर्मल निर्विकारी निरंजन ज्ञान सिंहासन पर आसीन तत्वज्ञ श्री भगवान गुरुदेव श्री केशवानन्द जी महाराज का साक्षात्कार हुआ। श्री नारायण महाप्रभु एक वृक्ष की छाया में अकेले ही बैठे हुये भगवान के विरह में जोर-जोर से सिर नीचे किये हुये क्रन्दन कर रहे थे। आपको जगत का अथवा कुल-मर्यादा का कोई संनीच नहीं था। केवल एक लक्ष्य था ईश्वर मिलन।

भगवान केशवानन्द जी महाराज आपके विल्कूल निकट से होकर जरा दूर चले गये। गुरुदेव नारायण प्रमुको ऐसा आमास हुआ जैसे कोई उनको छुकर पास से निकल गया। एकदम उनको लगा मेरे रोने की आवाज को सुनकर कहीं भगवान तो नहीं आ गये। मस्तक ऊपर उठाया कि देखते हैं कि एक अस्सी वर्ष के लगभग के वृद्ध मंत जा रहे है। आपके मन में तत्काल भाव आया कि निस्सन्देह यह भगवान ही हैं, हमारे दर्शन देने के लिये आये होंगे ? ऐसा सोचकर आपने भगवान दादा गुरु को आवाज दी कि महाराज आप यहाँ आइये। बाल ब्रह्मचारी, परमत्यागी, योगेश्वर भगवान नेशवानन्द जी महाराज एक नन्हें बालक के सद्श दौड़कर आये एवं मेरे गुरुदेव के समक्ष खड़े हो गये। मेरे गुरुदेव उनके विलक्षण लक्षण से आकर्षित होकर सुघबुघ खोये के सद्श विरह ताप के आवेग को भूलकर ऊपर से नीचे तक उन्हीं को निहारने में लगे रहे। मगवान दादा गुरु ने कहा-बेटा! आपने मुझे क्यों बुलाया था और बूलाकर केवल ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। आप बार-बार ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। आपके इस प्रकार देखने पर भगवान दादा गुरु ने कहा, बेटा ! आप नौ बार ऊपर से नीचे देख चुके हैं। आप बार-बार क्यों देख रहे हैं। प्रमु जी ने कहा-"महाराज, आप संत है, हमने सूना है कि संत लोग परम दयालु होते हैं। आप हमारे एक वष्ट का निवारण करिये। हमें संसार के पदार्थ अच्छे नहीं लगते, यह संसार हमकी असार और विषवत मासता है, अतः आप ऐसी युक्ति बतलाइये कि हमें शीघ्र ही इस मायिक संसार से छटकारा मिल जाय। दूसरा आशीर्वाद यह दीजिये कि हम सदैव निद्रा अवस्था में ही पड़े रहें। स्वप्न में इन्ड का दर्शन होता है, इसीलिये यदि हम निद्रा अवस्था में लीन रहेंगे तो स्वप्न में इष्ट का दर्शन होता ही रहेगा, उससे हम एक पल भी अलग नहीं होना चाहते।"

दादा गुढ़ ने हँसते हुये कहा, "बेटा! तुम कौन से स्वप्न की बात करते हो, यह अवस्था जिसमें आप हमसे बात कर रहे हो यह भी स्वप्न हां है । अज्ञान की अवस्था ही निद्रा की अवस्था है। बेटा! आप तो अब ईश्वर से दो सौ वर्ष की उम्र वरदान रूप में मांगो क्योंकि अब ही तो जीवन का सच्चा आनन्द उठाने का समय आया है। बेटा! जब तक जीव पर थोड़ी सी भी माया की झिल्ली पड़ी रहती है तब तक वह जगत के सच्चे आनन्द का लाभ नहीं उठा सकता, अतः ज्ञान के असीम आलोक को प्राप्त करने का अब सुअवसर प्राप्त हुआ है।"

मेरे गुरुदेव मगवान केशव की बात समाधिस्थ होकर सुनते रहे। उनकी अवस्था अनिर्वचनीय हो गई, उन्हें देह गेह की सुघ ही नहीं रह गई। मगवान केशव एक पल में अदृश्य हो गंग। आपको जब चैतन्यता आई, आप दूर तक देखते रहे कि वह अलौकिक महापुरुष कहाँ से आया और किघर अदृश्य हो गया। एक सेविका को इघर-उघर मेज कर खोज कराई, लेकिन कुछ भी पता न चल सका। अब आपका आलाप विलाप सब बन्द हो गया। नेत्रों के चारों ओर वह दिव्य पुरुष ही दृष्टिगोचर होने लगे, उनकी वहीं हुई एक-एक बातें बार-बार अन्तर्नाद करने लगी। आप रात्रि मर यहीं सोचते रहे, वह महापुरुष संत नहीं थे, निस्सन्देह वह मगवान ही थे। उनकी बातों मे कितनी सरसता, आकर्षणता एवं शान्ति थी। वह हमको छकाने के लिये वृद्ध रूग घारण करके आये थे।

भगवान दादा गुरु का दर्शन कर लेने पर प्रमु की साधना तीव्रतर होती ही चली गई। मन कुछ शान्त अवश्य हो गया, लेकिन जो वह चाहते थे वह एक दिन के दर्शन में कैसे हो सकता था। पुजारी जब मन्दिर का पर्दी गिरा देता है, तब उसके खुलने में भी समय लगता है। दर्शकगण, दर्शन की लालसा से प्रमु की याद लेकर मन्दिर के प्रांगण में बैठे रहते हैं। मेरे प्रमु का हृदय श्यामसुन्दर के मिलने की तीव्र लालसा से पल-पल दग्च होता रहता

था । प्रमु को श्यामसुन्दर के विरह में खान-पान की कोई भी सुध नहीं रहती थी । वह अपनी सुध-बुध खो बैठे थे । मक्तगणों के बहुत आग्रह करने एवं समझाने पर कभी कई-कई दिन के बाद एक दिन रात्रि को एक बार गर्म पानी में गुड़ डाल कर पी लेते थे । ६-६ महीने तक इसी प्रकार चलता रहा । यों तो आप जन्म से ही सन्यासी और योगी रहे लेकिन व्यवहार रूप में आपने १६४७ आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पूर्ण सन्यास लेकर घर का परित्याग कर दिया था ।

मां मगवती गंगा के तट पर श्यामसुन्दर की खोज में फिरते रहते। जगत के किसी प्राणी को देखना नहीं चाहते थे। इन नेत्रों से दर्शन करें तो श्याम-सुन्दर का ही करें। किसी थी बात सुनना और किसी से बात करना भी पसन्द नहीं करते थे। राग-गिनी भी अच्छी नहीं लगती थी, केवल सौवरिया की छिव के दर्शन के लिये नैना आकुल रहते थे। वाद में आपने गुड़ का गर्म पानी भी लेना बन्द कर दिया। आपको लगता था, हम उसको इतना प्यार करते है तो वह भी तो उता ही अधिक प्यार करता होगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम् । गीता । ६।२२ घट-घट व्यापी प्रभु कहाँ नहीं हैं । सब में और सर्वत्र है, कौन सा ऐसा कण है जिसमें उनका अस्तित्व नहीं है ।

"सर्वान्तर्यामिणे देव सर्व बीज मयं तत:"

अब कुछ मासों तक एक दिन छोड़ कर एक दिन नमक का पानी पीकर रहने लगे। सब मनतगण अश्रु वहाते, क्योंकि केवल अश्रु ही मक्तों को सहारा था। लेकिन आप प्रवल वैराग्य के प्रवाह में किसी की ओर दृष्टि मी नहीं डालते थे। सन्यास लेते ही कुछ लोग स्वयं ही सेवा पूजा में मक्त रूप से रहने लगे थे। आपकी अवस्था अलग थी, वैराग्य उत्कट था। मक्तों के रूप में स्वयं हरि आगे पीछे फिरते रहते थे। अब आपने नमक के पानी का भी त्याग कर दिया। एक दिन रात्रि के समय आप बैठे हथे नाम जप कर रहे थे। नेत्रों

से अविरल अश्रु घार मोनी की लड़ियों के सदश बिखरती जा रही थी। आप नेत्रों को बन्द निये हुये थे। सहस्र सूर्यों के प्रनाश के सद्श तेज एवं दिव्य सुगंघ, शान्त ज्योति मंदिर में फैल गई। आपको अपने चारों ओर प्रवाश फैलाहुआ भासने लगा। आपके नेत्र खुल गये। रात्रि के घोर अन्वकार में चारों ओर शीतल चाँदनी जैसी अद्मुत ज्योति छाई हुई थी, आप आश्चर्य से उस प्रकाश की ओर निहारते रहे। अपने चारों ओर अलग प्रकार का प्रकाश देलते हैं। आपके अश्रु-बिन्दु गिरना बन्द हो गये। शनै:-शनै: दह प्रक श भी मन्द होने लगा, थोड़ी देर पश्चात् पूर्णतः विलीन हो गया और उस प्रवाश के स्थान पर वही महापरुथ खडे हये हैं जिनवा दर्शन सन्यास लेने के तेरह दिन पश्चात् किया था। कुछ क्षण के पश्चात् वह भी अन्तर्ध्यान हो गये। अब रह गये केवल आप, और थोड़ी दूर पर सोई हुई एक दासी। आप दिचारों के सागर में डूबे हुये थे कि दासी वी आँख खुल गई और उसने कहा, प्रभो ! यह आप क्या कर रहे हैं ? इस प्रकार भगवान नहीं मिलते। उसकी जब मिलना होगा तब ही मिलेंगा। आप अपने शरीर को क्यों इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं ? मुझसे तो मक्खन जैसे कोमल शरीर को इतना कष्ट पहुंचाना देखा नहीं जाता। हाय विद्याता! यह क्या हो गया? लिखत सुधाकर लिख गये राहू, विधि कर वाम सदा सब काहू, कह कर वह फूट-फूट कर रोने लगी। आपने जब देखा मोह से ग्रसित, बाल्यावस्था से लालन पालन करी हुई बूढी को कुछ कहना वृथा है, अतः स्वयं जाकर लेट गय। कौन था वहाँ घैर्य देनेः वाला, उस ममत्व से मरी हुई बूढ़ी को । आपको लेटा हुआ देखकर वह शनै .-शनै: निद्रा की गोद में आराम करने लगी। अजब विधि वा लेख, किसी से कहा नही जाय।

आपको अपने स्थूल शरीर से कोई ममत्व नहीं था, आप इस घराधाम पर इसको रखना ही नहीं चाहते थे। अब आपने नमक पानी का सेवन करना भी त्याग दिया। मक्तों की कुछ समझ में नहीं आता था, कैसे आपको समझायें और क्या आपको समझायें। अब आप केवल जम्हीरी नीवू तथा हरी मिचं को एक में मसल कर खा लेते थे। पाँच छ: जम्हीरी खट्टा नीवू, पन्द्रह बीस

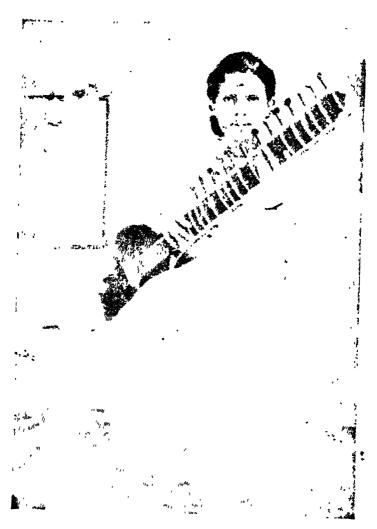

मीरा भाव में

मिर्चों को एक में मसल कर, पानी के साथ पी लेते थे। दर्शक गण आश्चर्य में इब जाते थे। लोगों को देखक र आश्चर्य होता था कि आप कैसे चलते और बोलते हैं। शरीर में इतनी स्फूर्ति कैसे है। पर कोई भी इनको पहिचान नहीं सका।

सोइ जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होइ जाई।

वापकी कठोर, दश्च जैसे हृदय को भी पिघला देने वाली साधना क्रमशः चल ही रही थी कि भगवान केशवानन्द जी महाराज का पुनः पदार्पण हुआ।' प्रयाग राज के सभी प्रतिष्ठित विद्वान, शिक्षित उच्च पदाधिकारी दादा गुरु के अनुयायी शिष्यों में थे। सभी लोग ऐसे तत्वज्ञ त्रिकालदशीं परमहंस भगवान गुरु को अपने यहाँ रखना चाहते थे। लेकिन भगवान दत्सल सबके सुहृदय हैं। आप सब की आंखों को बचाकर प्रभु की साधना-स्थली शिदकोटी में पधारे। प्रभु ने उयोही भगवान दादा गुरु का दर्शन मिक्या, आपका हृदय गदगद हो गया, आपकी वाणी हथें के कारण मूक हो गई। आपने दण्डदत किया। आसन पर आसीन करके बैठ गये। जैसे किसी की खोई सम्पत्ति पुन: मिल जाय, उस तरह से प्रभु का हृदय प्रसन्नता से झूम रहा था।

दादा गुरु ने कहा—"बैटा! साधना के द्वारा साध्य का मार्ग पता लगता है। साध्य और साधक के बीच की दूरी को मिलाने वाली माध्यम साधना है। साधना के द्वारा साधक को इच्ट की प्राप्ति होती है। अन्त:करण की शुद्धि होती है। आप तो स्वयं साधन स्दरूप हो। आप अपने को मूल गये हो। आप इतनी कटोर साधना किसके लिये कर रहे हो। बेटा, आप अपने को याद करो, आप स्वयं मुक्त पुरुष हो। आप अपने को याद करिये और चित्त के अधीन न होकर अपने को सम्हालिये।" इस प्रकार से दादा गुरु मगवान ने आपको विस्मत स्वरूप का स्मरण कराया।

आप सब कुछ जानते और समझते हुये भी कठोर साधना में लगे ही रहे। आपके मन में क्या का वह आप ही समझ सबते थे।

> आप आप में आप हैं, आप आप में आप । दूजा तो कछु है नहीं, आप आप में आप ।।

मगवान श्री राम को श्री अगस्त जी ने बहुत कुछ गूड़ ज्ञान दिया, लेकिन मगवान श्रो राम नर-लीमा कर रहे थे। अतः सीता की खोज करनी उन्होंने नहीं छोड़ी, श्रंत में भगवान राम के गुरु अगस्त जी जान खी जानकी को प्राप्त करने के लिये विरजा मंत्र दिया और कहा कि इसी को अधिक से अधिक जपो, आप अपने लक्ष्य को पूर्ण करोगे।

प्रमु की णिक्त अपार थी। सावारण मानव की समझ में आप नहीं आ सकते थे। कमी-कमी आप जोष्ठ की मध्य घूा में गंगा जी के किनारे जाकर गर्म बालू में लेट जाया करते थे, ऊर से श्वेत चादर, जो आप सदैव ओड़ा करते थे, ओढ़ लिया करते थे, जिससे कि लोग यह समझ कर कि कोई मुरदा पड़ा हुआ है, आपके पास, कुछ मागा जंजाल का प्रपंव फैलाने न जायें। आप एक पल के लिये भी हरि के ध्यान का शिस्मरण करना नहीं चाहते थे। आपके ऐसे चरित्र को देखकर लोगों को शंका हो जाती थी कि न तो यह शयन ही करते हैं, न मोजन ही करते हैं। कहीं मस्तिष्क में कुछ गर्मी तो नहीं चढ़ गई। हरि प्रेम के मस्ताने की मस्ती को कौन समझ सकता है, जो उसी के स्वरूप में मिल चुका हो, जो उस का दर्व दिवाना हो चुका हो।

सन्यास को घारण किये ए ह वर्ष हो चुका। आपकी सावना का क्रम ज्यों का त्यों चलता रहा। अब आप प्रत्येक चौये दिन बंडे के आटे को गर्म पानी में घोल कर पीने लगे। कभी-कभी जंगनी पतों को उवानकर खा लेते थे। न सुघा की तृष्णा थी, न इच्छा की ही तृष्णा थी। सब कुछ वस्तु उपनव्व होते हुये भी, जब भोग भोगने वाला ही नहीं तो वस्तु का उपभोग कौन करे। आपके उजाड़ वैराग्य के सामने पारेवार वातों का साहस ही नहीं होता था कि कोई कुछ कहे या समझाये। नेपाल से पिता जी घी कनस्तर की कनस्नर, बढ़िया देहरा-दूनी चावन, टोकरे की टोकरे फन, वस्त्रों के थान एवं रुपये भेजते थे, लेकिन छूना तो दूर रहा, आग उन वस्तुओं की ओर दृष्टि तक नहीं डालते थे। वहाँ से आये हुये परिवारों से बात तक नहीं करते थे। यह मायावी लोग माया का प्रसार करेंगे। अतः भक्त लोग आकर सुना देते थे कि अमुक वस्तु आई है। आप एक मिनट वस्तुओं को न रवकर आज्ञा दे देते थे कि इन यस्तुओं को बांट दो।

एक बार बड़े श्राता को बड़ा ही संताप हुआ और इच्छा हुई कि प्रमुका जाकर दर्शन करें। इनाहाबाद स्टेशन तक सब सामान लेकर नेपाल से आये, परन्तु विना दर्शन किये ही पुनः नेपाल लीट गये, उनका साहस ही नहीं हुआ। कि आप उनके समीप जायें। जिसका लालन-पालन नैनों की छांह में किया गया, उसका जीवन आज इतना कटु हो गया।

आपका दिन और रात्रि केवल हरि दर्शन की लालसा में ही व्यतीत होता था। आप कहते थे, जो कायर होते ह, वही ईश्वर के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पातं। आपकी साधना का एक-एक अंश हृदय का स्पर्श करने वाला होता था। आप कहते थे, हम स्वयं अपनी लगन के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे और हमारे आश्रित अन्य जनों को भी दर्शन करायेंगे। आपकी दृढ़ता और विश्वास अनिर्वचनीय था। आरका आत्मबल निर्वल को भी वल प्रदान करने वाला था। आपकी वाणी अज्ञान से ग्रसित जीवों को मुक कर देती थी। प्रम के सामने वह लोग मौन हो जाते थे। लोगों ने कहा, आपको एक वर्ष तक भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिये, भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिये, शुम कार्य में रत नहीं होना चाहिये। जीवों की जीव बोली सुन-कर आप ही मावना प्रमु से मिलने की और भी तीव्रतर हो जाती थी। आपने अपने ही हस्तकमल से बड़े से कपड़े को फ्रोम में जड़वा कर बहुत सुन्दर प्रभु के युगल चरण बना लिये, भगवान नारायण की फोटो का कलेन्डर मँगवा कर चारों ओर लगाकर पुजा, आराधना करते रहते थे। आप प्रमुके प्रेम में पगी रहती थीं। आपकी प्रत्येक क्रिया में इष्ट ही समाये रहते थे। स्वप्न, जाग्रित, सुषुप्ति उनके लिये समान था। आप प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर गये थे। श्याम तन, श्याम मन, श्याम ही है जीवन-घन की मावना रोम से मी फुटती थी।

आप स्वयं चिदानन्द होकर मी विदानन्द की खोज में निमन्त रहते थे। आप जिस वत और अनुष्ठान का संकल्प करते थे, उसको विघानानुसार ही पूर्ण करते थे। "प्राण जाय पर बचन न जाई" का अटल सिदान्त था।

एक बार एक पंडित जी को वाराणसी से पिता जी ने मेजा था कि आप कुछ ज्ञानोपदेश देकर आइये, और उनको यह समझाइये कि वह हठ का त्याग करें। घर में ही रहना चाहिये. घर के कर्तव्यों का पालन करते हये ईश्वर का भजन करें। अभी तो आप नन्हें बालक हैं। ऐसे सन्यासी बनकर रहना और कठोर साधन करके शरीर को कृष करना उचित नहीं। पंडित जी अच्छे माने हुये विद्वानों में थे। वह पिता जी को आश्वासन देकर आये थे कि हम अवस्य ही उनको सन्यास जीवन यापन करने के लिये रोकेंगे। आप वाराणसी से प्रयागराज शिवकोटी महाप्रम जी के पास आये। प्रमु के पास अपने आने का संदेशा मेजा। प्रम वडे ही नीतिज्ञ और मर्यादावादी, धर्मपरायण और खरे थे। पंडित जी को यथोचित सत्कार करके बिठलाया। पास में पंखा रखे हुये थे। पंडित जी ज्योंही माया का फैलाव फैलाने लगे, आपने स्पष्ट कह दिया. आपको हमारे पास ठहरने की जरूरत नहीं, आप फौरन यहाँ से चलें जाइये। हमारे पास पंखा रखा हुआ है। माया की बात करने वालों के लिये यही शस्त्र है। हम तो किसी को नहीं देखना चाहते हैं, न बात करना चाहते हैं। न मायावी जीव हमारे पास आये। आप फौरन उठिये। बेचारे पंडित जी अपना सा मैंह लगाकर चले गये।

जो ईश्वर का दिवाना है उसको किसकी चाह और किसका प्यार प्रमु के पथ में बढ़ने से रोक सकता है। बढ़ती हुई नदी का वेग विशाल से विशाल बांघे हुये बांघों को भी तोड़-फोड़ देता है। आपके लिये कुछ नहीं था, केवल एक लक्ष्य था। उस पर चलने के लिये नाना विघ्न-बाधार्थे समक्ष आते रहे, लेकिन आपकी वृढ़ निष्ठा और सत्य लगन के समक्ष विसी का अस्तित्व काम नहीं दिया।

पिता जी की ओर से आपके भिक्त-मार्ग में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाई यह । आपका वात्सल्य स्नेह से ओत-प्रोत हृदय स्वतः ही दुःख से भरा रहता था । आप प्रभु के पास रुपये एवं अन्य सामान बराबर मेजते रहते थे जिससे आपको कष्ट न हो । लेकिन आपके लिये सामान की कोई कीमत ही नहीं थी। सामान की ही इच्छा होती तो एक श्वेत वस्त्र, एक कमंडल धारण करके घर

से क्यों बाहर आ जाते ? सर्वस्व मरा होने पर मी आपने वस्तु का पूर्ण त्याग करके उसको उलट कर देखा भी नहीं कि वह हीरा है या मोती या सोना या चाँदी। कौन लूट रहा है ? कौन ले रहा है ? आपने इन बातों से कोई मी प्रयोजन नहीं रखा। उस घर के अकेले और लाड़ले थे, लेंकिन मन ने जब उघर से मुँह ही मोड़ लिया तो उस लाड़ और प्यार का क्या मईत्व ? "मन एव मनुष्याणां कारणात् बन्धमोक्षयोः।"

आपके लिये न सर्दी रह गई थी न गर्मी । कठोर से कठोर शीत पड़ने पर भी आप किन्हीं गर्म वस्त्रों को घारण नहीं करते थे। एक मलमल की पतली घोती, उसके ऊपर एक चादर ओढ़ते थे, चाहे सर्दी हो अथवा गर्मी । सर्दी के समय रात्रि को शयन करते समय उसी चादर को ऊपर से दक लेते थे। तकिये के स्थान पर इंट रख लेते थे, गहे के स्थान पर एक कृशे की चटाई। एक माता जी जिनका नाम श्रीमती था, कुछ दिन पूर्व संसार से प्रस्थान कर चुकीं, कहती थीं, माघ का महीना था, दाँत कटकटाने वाली शीत पड़ रही थी । शीत की अधिकता से वृक्ष तक सूख गये थे। प्रमु जी के यहाँ एकादशी का चौबीस घंटे का अखंड कीर्तन था। वह माता जी जागरण की दृष्टि से श्री महाप्रमु जी के शिविर में रही थीं। एकादशी के दूसरे दिन भी घर नहीं गईं। उनकी प्रमु से वात्सल्य स्नेह था। प्रमु जी रात्रि की बेला में कृशे की चटाई पर शयन कर रहे थे। वह माता जी भी पास में ही लेटी थीं। प्रमुके परम कोमल शरीर को कितना कष्ट पहुँचता होगा, यह सोचते हुये उनके नेत्रों से अन्नु गिरने लगा और उनके पास एक नया कम्बल था, घीरे से प्रमु जी के ऊपर डाल दिया। योगी पुरुष निद्रा में कभी शयन नहीं करते। उठते-बैठते, सोते-जागते वह अपने स्वरूप के घ्यान में रहते हैं। मेरे श्री गुरुदेव जी ने तत्काल वह उढ़ाया हुआ कम्बल हटा दिया। माता जी को कहीं ठेस न पहुँचे, अतः इशारे से कहा, आप हमारे नियम के विपरीत प्यार मत करिये। हमको ऐसे ही आनन्द 81

महापुरुष के प्रत्येक कर्म महान होते हैं। वह जो कुछ भी लीला करते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सच्चाई से करते हैं। उनको दिखावे से कोई प्रयोजन नहीं रहता।

"आत्मज्ञः शोकसंतीणों न विभेति कुतश्चनं" आत्मवेत्ता शोक से पार होकर किसी से भी भयभीत नहीं होता।

हृदयात्संपरित्याज्य सर्वे वासना पक्तयः।

हृदय से सम्पूर्ण वासनाओं की पंक्तियों के समूहों का स्मरण हो जाता है।
महान पुरुष दृढ़ संकल्पी और निश्चयी होते हैं। एक बार आपने सुना
था कि सवा लाख बेल-पत्र पर राम-राम लिखकर उनको काटकर, आटे
में गोलियां बनाकर मछिलियों को खिलाने से मगवान श्यामसुन्दर तत्काल
ही प्रकट हो जाते हैं। आपने एक दिन में ही सवा लाख बेल-पत्र गिनकर
मगवान के चरणों में चढ़ाया और आठ दिन के अन्दर ही सवा लाख
राम-राम लिख कर गोली बनाकर मछिलियों को खिलाया। आपका
हृदय परम सरल, उदार और सत्य था। सत्य प्रतिज्ञा और सत्य स्वरूप होने
के कारण उस ईश्वर के लिये जो कुछ भी करना पड़ेगा, करने को तैयार रहते
थे। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां साघना और नियम में भी कष्ट नहीं प्रतीत
होता। बिना प्रेम के सेवा कष्टप्रद होती है। उसमें आकर्षण और सफलता
नहीं होती।

आप वाणी के द्वारा भगवान के नाम का ही गान करते थे। कान के द्वारा उन्हों के गुणानुवाद सुनते थे, नेत्रों से उन्हों का दर्शन करना चाहते थे। उसी दर्शनानुभूति के लिये नाना क्रियायें थीं। जिस मधुपति की मधुर महिमा का गान नाना संत महापुरुष योगी यित, भगवान शंकर, विष्णु तक करते आये हैं, उन्हों का आप भ्रंग संग प्रतिपल चाहते थे।

एक बार आपने ४८ घंटे का अखण्ड कीर्तन रखा था। कीर्तन मंडली तो आई हुई थी, लेकिन आपने स्वयं अपने मुखारिवन्द के द्वारा कीर्तन करने का विचार कर लिया। आप ४८ घंटे तक एक आसन से बैठें रहे, थूक भी नहीं निगला कि कहीं मुंह से नाम का लेना न रुक जाये। चेथेष्ठ का महीना था। भीमसेनी एकादशी थी, जल वैसे भी नहीं पीना था। एकादशी के दिन निर्जल वत रहते थे।

पूर्ण अनुयायी थे। एक बार आपने किसी ब्राह्मण के द्वारा, एक वर्ष के लिये कुछ वामिक क्रस्य के अनुष्ठान को संगदन करने का संग्ला करा। पंडित जी महाराज बड़ें ही सात्विक और अच्छे थे। कुछ कान तक अनुष्ठान की क्रिया सुवार का से चनती रही। कुछ दिन पश्चात् विका पड़ा। प्रारम्म हो गये। मंदिर के साथ ही बड़े राजा साहब की कोडी थी। पंडित जी उन्हीं की अत्रीनता में रहते थे क्योंकि जिस स्थान में गुरुदेव जी की तपस्या स्थनी है, वह सब राजाओं का ही बसाया हुआ निजी स्थान है। गर्मी के दिन, में वह सुमने के जिथे पहाड़ पर जा रहें थे, साथ में पंडित जी को भी जाने को कहा। बेबारे पंडित जी बड़े ही असमंजस में पड़ गये। करें तो क्या करें? एक और राजाबा दूसरी ओर 'संत' अबा। उन्होंने संत आज्ञा से अधिक राजाज्ञा को महत्व दिया।

पंडित जी महाप्रमु के पास गये और बोले कि मुझे राजा साहब के साथ बाहर पहाड़ पर जाना है, आप अगना अनुष्ठान किसी से करवा लीजिये क्योंकि राजा साहब की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है।

महाप्रमु ने उत्तर दिया—आग पहले यह बताइये कि इस विषय में शास्त्र करा कहता है? एक बार एक पंडित को अनुष्ठानिक क्रिया के लिये विणित कर लेने पर अनुष्ठान पूरा न होने के पूर्व ही क्या बद ना जा सकता है? आप विद्वान पंडित हैं। हम तो छोटे से बालक हैं, अभी-अभी ईश्वर के मार्ग पर काये हैं। यदि शास्त्र अनुपति देता है तो आप निश्चय राजा साहब के साथ जाइये। अन्यया यदि आग जिना शास्त्राज्ञा के जाते हैं, तो इसके पाप के मार्गी आप ही बर्नेंगे।

पंडित जीने कहा—शास्त्र तो आज्ञा नहीं देता, लेकिन जीविका बाव्य कर रही है। राजा साहब के साथ न जाने पर वह मुझसे नाराज हो जायेंगे और जीविका का साधन समाप्त हो जायेगा।

महाप्रमु ने कहा—"धर्मोरक्षति रक्षितः" आप विद्वान हैं, क्या आपने नहीं पड़ा कि जो धर्म का पालन करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है। आप चन के लिये वर्म को खोने को तैयार हैं। पहाड़ पर साथ कोई भी जा सकता है, लेकिन अनुष्ठान की क्रिया प्रत्येक नहीं करा सकता।

आपके सत्य बचन को सुनकर पंडित नतमस्तक हो गया और आपके हृदय-स्नार्शी वचन को सुनकर पंडित की मावनायें बदल गई। गुरुदेव मगवान की सत्यता से बहुत ज्यादा प्रमावित हुआ और अनेक विपरीत परिस्थितियों का साम गा करके भी अनुष्ठान को पूर्ण कराया। इसीलिये श्रीमद्मागवत में धर्मराज युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं, सत्पुरुष जिस कर्म को करते हैं, उसमें चार चाँद लगा कर अनेकों का पथ बना देते हैं जिस पर चलने से लोग सुगमता के साथ ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। शास्त्रों के जाल में मटकने वाले मक्तों को शास गों के सार को निकाल कर उस पर चलकर एक सुनिश्चित मार्ग को र्याग्रीरत कर देते हैं।

#### भगवान गुरुदेव केशवानन्द जी का सत्संग-

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठित । भ्रामयन्सर्व भूतानि यन्त्रा रूढानि मायया ।। गीता १८।६१

ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय-देश में अन्तर्यामी ह्य से स्थित होकर अपनी प्रबन माया से समस्त प्राणियों को परतन्त्र कठपुतली की माँति घुमा-कर अपने-अपने कर्म में प्रवृत्त कर रहा है। लेकिन वह महापुरुष पूजनीय है जिसने हृदयवासी प्रमु को प्रकट करके जगत में लोक-कटयाण हेतु विचरण करते रहते हैं। आत्मप्राप्त महापुरुष का मिलना अति दुर्लम है।

"दुर्लमं मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनम्" — श्रीमद्मागवत — ऐसे रत्नवत महात्मा महापुरुषों का दर्शन वैकुंठ में भी दुर्लम होता है। ऐसे महापुरुषों को पहि-चानना भी अति दुर्लम हो जाता है। राजा रहुगण जैसे विद्वान एवं जिज्ञासु पुरुष भी प्रच्छन्न वेषघारी अवधूत शिरोमणि जड़ मरत को पहचान नहीं सके। लेकिन जब पहिचान गये तब शरणापन्न हो गये और उनके ज्ञानो-पदेश से उनका जीवन कुतकृत्य हो गया। ज्ञान-नेत्र खुल गये। वीतराग परमहंस, अवधूत शिरोमणि मेरे मगवान गुरु की दिव्य लीला थी, दिव्य ज्ञान था। उस सुधा का पान करने वाले बहुत थे, चारो ओर से उस तत्वज्ञ-

रत्न को भक्तगण घेरे रहते थे, लेकिन वह हर समय एक स्थान में कहाँ उपलब्ध होते थे। वह आत्मा के बादशाह थे, जिस समय जहाँ मन लगता था संकल्प मात्र से पहुँच जाते थे। समय पर साधारण से साधारण बन जाते थे। जब स्वरूप का बोध कराना होता था भेरे गुरुदेव नारायण महाप्रमु जो उनके अंग थे दृष्टि उठा नहीं पाते थे, इतना तेज उनके नेत्रों से प्रसारित होता था। आप चारों वेदों के ज्ञाता परम पुरुष थे। आपको समस्त शास्त्र कंठाग्र थे। जिस समय गुरुदेव नारायण महाप्रमु को किसी बात को हृदय में बिठाना होता था आप अनेक ग्रन्थों को उनके समक्ष रख देते थे और कहते थे—बेटा! इस ग्रन्थ के इस श्लोक को, इस ग्रंथ के इस श्लोक को देखो। रखे हुये समी ग्रन्थों के निश्चित श्लोक खुलवा कर कहते थे—बेटा! आप सब पुम्तकों के श्लोकों को पढ़ो। देखो इसमें क्या लिखा है? कभी-कभी आप कहते—बेटा! आप पढ़ी पढ़ाई अपनी विद्या को भूल गये हो। देखो हम एक बार दिखला देते हैं, आपको याद आ जायेगा।

सत्संग प्रसंग चलता रहता था। बीच में ही बोलकर आप कहते—बेटा! आप तो कृष्ण हो, आप कैसे अपने को भूल गये। देखो बेटा! हम तो इस शिवकोटि ग्राम में २० वर्ष पूर्व ही आपको ढूँढ़ने आये थे, उस समय तो आप छोटे बच्चे थे, हिमालय की तराई में अपनी बाल-सुलम लीला से सबको आनन्दित कर रहे थे, इसीलिये हम यहां से लौट कर चले गये। जब हमने देखा अब तो बाल्य लीला समाप्त हो चुकी और जो कुछ मी लीला करने के लिए आप आये थे वह भी पूरी होने वाली है इसीलिये हम आपके सन्यास घारण करने के ६ मास पूर्व ही यहां आये थे। कुछ दिन यहां गुफा में रहे फिर बाहर विचरण करने लगे। हमको तो आपके संग मविष्य में होने वाली समस्त घटनाओं का पता था।

श्री नारायण प्रमु गुरुदेव बड़े ही ध्यान से मगवान गुरु की महावाणी को सुनते रहते थे। वह जो कुछ भी अपनी 'महावाणी से कहते थे आप वड़ी ही लगन से सुनते रहते थे। वादा गुरु आपसे दिन भर अर्द्धत शास्त्र के ग्रन्थीं को सुनते रहते थे। वह बड़े ही खिलाड़ी 'थे, कभी-कभी महाप्रमु शास्त्रों को

पढ़ते-पढ़ते प्रमु दर्शन के लिये विकल हो जाते थे। समस्त प्रन्थों को एक कोने में रख देते और कहते आप अभी फौरन हमको भगवान से मिलाइये। आप सर्वं सामर्थ्यवान हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। हम इतना ही चाहते है कि भगवान श्यामसुन्दर हर पल हमारे सामने रहा करें। एक पल के लिये मी विलग न हों। हमको थोड़ी देर के लिये उनके प्रकाश का दर्शन या झांकी का दर्शन नहीं चाहिये। उससे हमारी तृष्ति नहीं। दादा गुरु कहते—बेटा! बस अब भगवान आपके पास आने ही वाले हैं। एक दिन आप अपनी चादर तथा कुछ पुराने कागजों को लेकर भगवान दादा गुरु के पास गये और चादर तथा कागजों को जला दिया और कहा—"गुरुदेव! देखिये हमने आपके कागजों को तथा अपनी चादर को जला दिया, भगवान का अभी दर्शन प्रकट कराइये, हमारे साथ उनको रहने को दीजिये, नहीं तो हम संसार में रहना ही नहीं चाहते।" दादा गुरु बोले—"बेटा! बहुत ही अच्छा काम किया, कितनी बड़ी गुरु की सेवा हो गई। सब मच्छर भाग गये। रात्रि को आनन्द से निद्रा आयेगी। जाओ बेटा, आप भी आराम करो। दिन मर एक आसन से आप बैठे रहे, थकाई लगती होगी। श्यामसुन्दर बस आ ही रहे हैं।"

कभी-कभी आपको विशेष कमें की ओर झुके देखते तब मगवान केशवा-नन्द जी कहते—बेटा! आप तो कभों की बेड़ी वो काट चुके हो, आप निष्कंचन निर्गम पुरुष हो। आप माया के खेल में अपनी जानी, समझी एवं करी हुई क्रियाओं को भूल गये है, हम तो केवल उसको याद दिलाने के लिये बीच-बीच में आपके पास आ जाते हैं। यह मन बड़ा मयंकर है बेटा! बल्कि समुद्ध का पान करना, सुमेरु को उखाड़ना सरल है, इस मन को जीतना कठिन है। यह मन ज्ञान के द्वारा वशीभूत किया जा सकता है। ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञ गुरु के द्वारा ब्रह्म अम्यास करना चाहिये। आप अध्यात्म गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। आप उत्कट वैराग्य के स्वरूप तो हो, लेकिन उस वैराग्य को ज्ञान के द्वारा अम्यास में लाना चाहिये जिससे वह चिर स्थिर रहे। मानव का मन मदमत्त हाथी के सदृश है। उसके लिये तत्वज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु का ग्रंकृश अनिवार्य है। महाप्रमु कहते—"गुरुदेव ! मुझे तो जगत की कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल श्यामसुन्दर का संग चाहिये। उनके लिये ही हमारे मन में अशांति है और कोई भी अशांति का कारण नहीं है।"

शान्त स्वरूप कल्याणमूर्ति दादा गुरु कहते, "बेटा ! जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक वित्त की शान्ति कहीं और जब तक वित्त की शान्ति नहीं तब तक तत्व ज्ञान भी नहीं होता । वित्त की तभी शान्ति होगी जब मन चारो ओर से उपराम हो जायेगा, केवल गुरु के उपदेश में ही मन लगायेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा, उनके आदेशानुसार चलेगा । अपने मन की कोई भी साधना में गुरुसेवा छोड़ कर रत नहीं होना चाहिये । त्याग का भी त्याग होना चाहिये । इस प्रकार सतत निर्वासनिक होने से जब मन का मनत्व नष्ट हो जाता है, उस काल में जीव को परम शान्ति प्राप्त करने वाली अमनी अवस्था उदय होती है ।"

भगवान गुरुदेव परमहंस केशवानन्द जी महाराज का सत्संग आपको बराबर नहीं मिलता था। वह कभी-कभी पधार कर ज्ञान का छींटा देकर विस्मृत ज्ञान का स्मरण करा कर कल्याणपूर्ति लोक-कल्याण के हेतु मन के बादशाह जहाँ इच्छा होती चल देते थे।

मगवान दादा गुरु का दर्शन करते ही महाप्रमु ने मंत्र दीक्षा नहीं ली श्री। जैसे वे तत्वज्ञ गुरु थे वैसे ही ये तत्वज्ञ शिष्य थे। यह भी कोई साघारण गृहस्थी जीव तो नहीं थे। एक वर्ष तक भगवान दादा गुरु को मथते रहे। एक वर्ष के पश्चात एक दिन रात्रि मेर आपको निद्रा नहीं लगी, बार-बार मन कहे, तुमको घिक्कार है, अभी तक तुम ऐसे मुक्तात्मा की परीक्षा ही करते रहे, कब तक परीक्षा करते रहोंगे, उनको रघुनाथ समझते हो, आज तक उस रघुनाथ के चरणों में आत्म-समर्पण भी नहीं किया। सारा संसार जिसका यशोगान कर रहा है, चरणों की घूल लेने को तरसता है, एक वर्ष बीत गया, तुमने चरणों तक का स्पर्श नहीं किया। आत्म-ग्लानि से रात्रि मर आप पीड़ित रहे। प्रातः होते ही आपने मंत्र दीक्षा लेने के लिये पूजन सामग्री तैयार करवाई। विधि विधान से पूजन करके भगवान केशवानन्द जी से करबद्ध आग्रह किया कि प्रमो, आपके हम शरणागत बालक है, आपही जीवन के सहारे, मँवर में उतराती नैया के खेवनहारे हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे गुरु मंत्र दीजिये।

आपकी प्रार्थना पर मगवान केशवानन्द जी महाराज ने आपको मंत्र दिया। मगवान गुरु क्या ऐसे शिष्य को अपना बनाना नहीं चाहते थे। जिस शिष्य की बीस वर्ष से खोज थी, उसके समीप आने पर आप भी ज्ञान देकर ही क्यों छोड़ देते। यह विषय सच्चे गुरु और अधिकारी शिष्य का गूढ़ विषय है जो साधारण लोगों की समझ के परे है।

ज्यों-ज्यों गुरु के सत्संग का सहवास प्राप्त होता गया आपका चित्त शान्त होता चला गया। आपका मन अमन हो गया। अज अनादि और सम परमात्मा तत्व में अमेद रूप स्थिति होने लगी।

दुख क्या है ?—विषय मोगों की कामना ही दुख है—"दु:ख काम सुखा-पेका" (श्रीमा० ११।१६।४१)। अपने प्रतिकूल को दुख कहते हैं, अनुकूल को सुख कहते हैं। ईश्वर जो करता है सब अच्छा ही करता है। ज्ञानी पृष्ठ्य के लिये दुख सुख समान होता है क्योंकि वह इस बात को जानते हैं कि बिना ठोकर खाये चोट के दर्द का अनुभव नहीं होता। प्रत्येक दुख के पीछे सुख रहता है। पतझड़ न आये तो वृक्षों में नये पल्लव मी न हों। यदि शरद न आये तो वसंत का मन लुमावना मौसम कैसे आये? ज्ञानी सब स्थिति में समान रहता है। श्री गुरुदेव नारायण महाप्रमु जी को ईश्वर-प्राप्ति के मागै में मी नाना आपदाओं को सहना पड़ा। लेकिन आप अपने ऊपर जगत के सारे प्रपंच को लेकर भी अपनी निष्ठा और मितत से नहीं डिगे।

द ३ वर्ष के मगवान केशवानन्द जी महाराज और उनकी पोती की अवस्था के आप, लेकिन जगत की दूषित तामिसक बुद्धि को कोई क्या कह सकता है। कहाँ गुरु कहाँ शिष्य की परम पवित्र भावना गंगा की घवल कीर्ति के समान निमंल चरित्र। आप २२ वर्ष के वह ६३ वर्ष के। लोगों ने बहुत कुछ कहा और समझाया, लेकिन महाप्रमु साधारण घर की घरेलू नारि तो थे नहीं। आपने संदेश देने वालों को स्पष्ट कह दिया, यदि हमको उनकी सेवा मिनत करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो हम हर प्रकार से उनकी सेवा करने को तैयार हैं। संसार हमारा क्या करेगा । वह हमको बना नहीं सकता, हमारे कप्कर मानसिक सन्ताप का निवारण नहीं कर सकता । जिसको जो कुछ कहना हो कहो, हम गलत काम कर नहीं रहे है।

तारे जितने गगन में, शत्रु भी उतने होय। कृपा होय रघुनाथ की, बाल न बाँका होय।।

आपके रोम-रोम में आत्म-बल भरा हुआ था। आप वड़ी वीरता और कुशाग्र बुद्धि के साथ समाज का सागना करते थे। भय तो आपमें था ही नहीं। सत्संग का कार्यक्रम तो बराबर चलता ही रहता था। समय-समय पर भीड़-माड़ भी बहुत हो जाया करती थी।

प्रम की तपः स्थली राना महल के बीच में ही थी। एक बार कुछ लोगों ने आपसे कहा, मगवान का मजन आप करते हैं वह करिये। आपकी इतनी अल्प अवस्या है, अन्य लोग क्यों सत्संग में आते हैं । इनको आने से रोक दीजिये। आपने सोचा, हमको मनित करने से रोकने के लिये ऐसा सन्देश आया होगा। दुसरे दिन सत्संग का समय हो गया, आप अकेले बैठे हुये थे, एक वृद्ध दासी सेवा में रहती थी, उसने आकर कहा—देखिये बाहर का दरवाजा बन्द कर दिया गया है, लोग सत्संग में कैसे आयें। आप बोले - ठीक है, दरवाजा बन्द होने दो । हम सबको भीतर लेकर आते हैं । चुना पोतने वाली एक सीढ़ी वहाँ पर पड़ी हुई थी, आप उसी के द्वारा छत पर चढ़ गये। छत पर चढ़कर मक्तों से कहा, आप लोग मत घबड़ाइये। हम अभी सबको ऊपर चढ़ा कर मजन करेंगे और करायेंगे, देखें कौन हरि मजन करने से रोकता है ? आपने एक घोती नीवे लटका दी और कहा-इसी को कमर में बाँघिये, हम एक-एक को -ऊपर चढ़ा लेते है। जब दरवाजा बन्द करने वालों ने आपकी ऐसी दढता, उत्साह, हरि चरणों के प्रति सच्ची प्रीति और विश्वास देखा तो दरवाजा खोल दिया। सत्य के समक्ष सबको झुकना पड़ता है। सत्य किसी एक की सम्यत्ति नहीं है। वह सार्वजनिक सम्पत्ति है। उसको जो अपनाता है, उसका विश्व हो जाता है और वह विश्व का हो जाता है।

परमहंस गुरुदेव को अपनी खोई हुई वस्तु को पा जाने से परम संतोष था, क्योंकि उन्होंने अपनी सम्पत्ति का एक अधिकारी तत्वज्ञ पुरुष प्राप्त कर लिया था। सद्गुरु जन संसार से प्रयाण करते समय, अपनी तत्व-निधि को किसी ऐसे को दान करके जातं है जो उनका प्रतिरूप हो। जैसे मगवान श्याम-सुन्दर ने जब बैंकुण्ठ धाम पधारने का पूर्ण निश्चय कर लिया तब उन्होंने उद्धव को बुलाया और अपनी दिव्य शक्ति एवं तत्व का उनकी आत्मा में प्रवेश कर कहा—"हे उद्धव, हमने अपनी गूढ़ातिगूढ़ यौगिक शक्ति एवं तत्व ज्ञान के गूढ़ अनमोल रहस्य का तुमको बोध करा दिया। अब तुम इसी तत्व के संयोग से जगत में मेरी मक्ति तथा ज्ञान का प्रसार करना और जीवों का कल्याण एवं उद्धार करना।

प्रमुका लालन-पालन बड़े ही मर्यादा में पाला-पोसा गया था। आप अति ही सरल एवं कोमल प्रकृति के थे। सच्चाई आपका विशेष गुण था। बादा गुरु कहते थे-बेटा! ईश्वर सच्चाई से रीझता है, तुम्हारी सच्चाई के कारण बार-बार मगवान आपसे मेंट करने के लिए आता है, लेकिन जब आप उसको नहीं पहिचान पात तब वह लौट कर चला जाता है. उस पर आप कहते थे, अब जब वह आयेगा तब आप हमको बतला दीजियेगा । दादा गुरु औसी खेल की गृढ़ बातें करते थे आप भी वैसी ही गृढ़ बातें कह देते थे। आपके अल्प सत्संग से ही आपकी आत्मा कहने लगी थी, मगवान रघनाथ मेरे लिये ऐसे छिपे वेष में आये हैं। कभी-कभी उनसे आप कहते थे - गुरुदेव ! आप अपना दर्शन छिपाते क्यों है ? सबको छत्रते क्यों हैं ? दादा गुरु कहते थे, बेटा ! आप अपनी आंखों से कह रहे हो न, अन्यों की आंखों की देखी, दिचारों को मोतियाबिद हो गया है। प्रमु कहते थे आप तो भव के वैद्य हैं, इनके मोतिया-बिन्द को काट दीजिये। इसपर दादा गृरु कहते --बेटा! सब अपने-अपने कर्मों की रज्जु से बंधे है। भोगी बुद्धि योगी को कैसे समझ सकते है। यह सब मव रोग के कीटाणु है, संसारी विषयों में सब लिप्त हैं, इनका मन अनुशासित नहीं है। जिसके आहार-विहार पर नियन्त्रण नहीं वह मन पर कैसे नियन्त्रण कर सकता है। बेटा! इनके लिये तो शुभ कर्म कराना ही श्रेष्ठ है, सर्व-अथम इनका चित्त तो शुद्ध हो।

प्रमु कभी-कभी बालकपन में कह देते थे कि अच्छा ! आपने हमको तों जन्मते ही ढूंढ़ना शुरू कर दिया था, इसीलिये हमारा मन ऐसा बनाकर हमें सन्यासी बनाया। दादा गुरू कहते, बेटा! आप अपने स्वरूप को भूल गये तो क्या किया जाय, आप तो जन्म-जन्म से ही लोक के उद्धार के लिये आते रहे हैं और अब भी इसी के लिये आये हैं। उघर थोड़ी लीला का होना अनिवार्य था इसीलिये हमने जान समझ कर आपको उस लीला को पूर्ण करने के लिये वहाँ पर छोड़ दिया था। सिंह का बालक क्या सियार के मध्य रह सकता है! मानव शरीर आज है कल नहीं है। परमार्थ विवेक किसी भाग्य-शाली को ही होता है। आत्म-तत्व को प्राप्त करना महा कठिन है। आपको तो जगत के प्राणियों को कर्म ज्ञान मक्ति के द्वारा शान्ति देना है। सांसारिक सुख तो तात्कालिक सुख है, यह राजस सुख परिणाम में दुख का हेतु होता है । संसार को इसी तत्व को समझा कर अनुभव कराना महापुरुषों का कार्य होता है । संसार को इसी तत्व को समझा कर अनुभव कराना महापुरुषों का कार्य होता है । से और इसीलिये वह संसार में आते है।

प्रभुश्री गुरुदेव की महावाणी बड़े एकाग्र चित्त से श्रवण करते रहे ।
वार्ता समाप्त होने पर आपने मगवान दादा गुरु से कहा, "गुरुदेव मगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, यह हमें पूर्ण निश्चय है। अब हमें यह बतलाइये कि हम पूर्व जन्म में कौन थे और क्या करते थे। मगवान दादा गुरु खिलखिला पड़ें। लेकिन आपके बहुत हठ करने पर आपने एक पुष्ण दिया और कहा—बेटा! आप इसको मस्तक के नीचे रख कर शयन करना, आपको अपने पूर्व जन्म का आमास हो जायेगा। रात्रि को आपने स्वप्न में देखा, एक घना जंगल है, चारो ओर जल प्रपात है, बीच में एक ऊँचा पर्वत्त है, उस पर्वत के और भी ऊपर एक श्वेत सुन्दर विशाल मन्दिर है। उस मन्दिर में शान्त प्रकाश है। पर्वत के मध्य चोटो में एक गौर वर्ण की श्वेत वस्त्र घारण करे हुये, तेज पुंज से आलोकित नारि उच्च सिहासन में विराजमान है। कुछ लोग श्वेत वस्त्र पहने हुये उन सन्त देवी को हाथ जोड़े हुये हैं। वह देवि घीरे-घीरे उठी और ऊपर मंदिर के अन्दर गई। मन्दिर में प्रवेश करने



वैराग्य भाव में

के पश्चात वह विग्रह में लीन हो गई। तत्काल आपकी आंख खुल गई। प्रात:-काल जब ४ बजे गङ्गा-रनान के लिये गये तो भगवान दादा नी कुटी में दर्शन के लिये पथारे, साथ में रात्रि में देखे हुये स्वप्न की वार्ता सुनाई। मगवान दादा गुरु उस पर कुछ नहीं बोले, और कहा—बेटा! जाओ शीझ ही स्नान करो, आगको पूजा में देर होगी। गुरु आज्ञा में तत्पर महाप्रमु अपने नियम को करने के लिये चले गये।

भगवान गुरुदेव संवागी एवं सब के थे— लीला वा वोई मेद नहीं पा सकता था। कहा गया है कि मक्तर स्सल मगवान कहीं तो दास बनकर पत्तल उठाते है, कही ठाकुर बनकर पुजवाते हैं। भगवान गुरुदेव में ऐसे गुण दृश्यमान होते थे। महाप्रमु की मित्त का प्रथम दर्ष था। भगवान गुरुदेव बहा अनुभव कराने के लिए प्रमु को अपने साथ लेकर झूंसी की ओर गये थे। प्रमु तो किसी प्रकार की सवारी पर चटते नहीं थे, वह पैंदल ही गये थे, किन्तु भगवा। गुरुदेव को उन्होंने सवारी के द्वारा पहले मेज दिया था। निश्चित स्थान पर पहुँचन रे गुरुदेव ने प्रमु को सब स्थानों को दिखलाया, बाद में सबने वारस होने के लिए प्रस्थान किया। प्रमु ने कहा, "भगवान गुरुदेव, आप सवारी पर ही आहे-आगे बढ़िये, हम दो साथी के साथ पीछे से बा रहे हैं।" गुरुदेव ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर पश्चात जब प्रमु आगे पहुँचे और चारों ओर दृष्टि डालने लगे, शायद हमारी प्रतीक्षा में वही बिराजे है, लेकिन भगवान गुरु का कहीं नाम निशान नहीं। चारों ओर आप देखते रहे कि आघा घटे पूर्व ही चले थे, आहिर कहाँ चले गये। इन्हीं विचारों में आप आगे बढ़ते जा रहे थे कि एक दूकान से आप बोले—"बेटा, मैं तो यहाँ बैठा हैं।"

उनको वहाँ बैठा हुआ देखकर प्रमुको दड़ा खराय लगा। उन्होंने पूछा— आपको यहाँ किसने बैठा दिया? चिलिये। यहाँ क्यो बैठे हें। गुरुदेय—"क्या करें बेटा! इस दुलान का मालिक अपने घर का अकेला है, मुझरो कहने लगा, बाबा जी, मुझे भूख लगी है, यदि मेरी दूबात पर बैठकर आप थोड़ा रक्षा कर देते तो मैं मीतर जाकर रोटी खा लेता ' उसके दुःख को देखकर मैं यहाँ बैठ गया।" प्रमु—''आप करा दुकान में कैंडने योग्य हैं?" गुरुदेव मगवान सिर नीचे क्षुकाये चुरचार सर वातों को सुनते रहे। इतने में ही दूकान वाला आ गया। उसने प्रमु की सर वातों सुन ली थीं। अब! उनकी बातों सुनकर इस वात को समझ चुका था कि यह कोई वड़े महापुरुष हैं। आते ही उसने कहा — महाराज, क्षमा करियेगा। अराव मैंने बड़ा मारी किया किन्तु असमर्थ समझकर आपको विश्वासपात्र समझ कर आरा से आज अपनी दासता करवाई। गुरुदेव मगवान हुँस पड़े। हलवाई को देवते ही तत्काल उठ पड़े। उसकी वात भी नही सुनी, जल्दी से चन पड़े। दीनदयालु होने का निर्मल स्वमाव पर छाप पड़ी। गुरु अनुभव के द्वारा शिष्य का स्वमाव बनाता है।

इसी प्रकार एक अनाथ स्त्री थी। वह मगवान गुरुहेव के चरणों में अत्य-धिक रित रखती थी। उसका बहुत दिल करता था कि मैं भी मगवान गुरु-देव को कुछ मोग लगाऊँ, किन्तु अन्यों की विविध प्रकार की सेवा देखकर उसका कुछ भी साहस नहीं होता था। एक दिन मगवान गुरुदेग एकांत में बैठे हुये थे, सौमाग्यवश वह स्त्री भी आ गई। गुरुदेव मगवान को एकांत में देखकर उसकी प्रसन्तता का पारावार नहीं रहा। उसने कहा, "मगवान गुरुदेव, मेरा बहुत दिनों से यह मन है कि मैं आपको कुछ भोग लगाऊँ, किन्तु मेरे पास सूखी रोटी दाल के ग्रांतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीव एवं अनाथ हूँ।" मगवान हंसने लगे और कहा, "कल खाना लाना, मैं खाऊँगा।"

दूसरे दिन प्रभु भगवान गुरुदेव को प्रसाद पवाने के लिये जब विनती करने गये तो गुरुदेव को जो कुछ करते देखा उससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। मगवान गुरुदेव मोटी-मोटी सूखी रोटो लेकर बड़े आनन्द से खा रहे थे।

प्रमु ने पूछा — "मगवान ! यह आप क्या कर रहे हैं। आपके दाँतों से यह सूखी रोटी कैसे टूटेगी ? किस प्रेमी भक्त की सूखी रोटियों का भोग लगा रहे हैं? दीनबंघू! आपका प्रसाद तैयार है। चलकर सेवा को ग्रहण करिये।" इसके पश्चात गुरुदेव ने कहा कि मैंने मोजन कर लिया है, पूर्ण रूप से संतुष्टी है। अब मोजन की इच्छा नहीं है।

वे ऐसी-ऐसी लीलायें करते थे कि प्रभु को बड़ा ही आश्चर्य होता था।

अतः उन्हें अपने हृदय में मगवान का स्थान देना ही पड़ा। उनमें ऐसे-ऐसे गुण प्रविधित होते थे जिससे हृदय बार-बार उन्हीं के पास जाता था। एक दिन की बात है, रात्रि को १० बज चुके थे। प्रमु अपने कमरे में अकेले ही थे। एक दासी सेवा के लिये सदा साथ रहती थी। प्रमु भगवान श्यामसुन्दर के विरह से विह्नल हो रहे थे। विह्नलता अपनी सीमा पर थी। अतः मगवान कहाँ हो ? कैसे मिलोगे ? कह-पह कर क्रंदन कर रहे थे।

इतने में किसी ने दरवाजे को खटखटाया। सर्दी की ऋतु थी। कठोर श्रीत पड़ रही थी। अतः दरवाजा बन्द था। रात्रि के १० बजे ऐसे असमय में दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इससे आपको भय भी उत्पन्न हुआ। आपने पूछा, "कौन है?"

गुरुदेव ने कहा, "बेटा मैं हूँ।" आपने दरवाजा खोल दिया। लेकिन मन में और आशंका बनी रही कि अर्धरात्रि में अपनी कुटी से यह कैसे पधारे ? क्यों पधारे ? गुरुदेव — "विह्वल क्यों हो रहे हो ? ईश्वर तुम्हारे पास पधारे हैं।" अंतंयामी मन की बात समझ गये। अत: वह बोले, "बेटा, शंका छोड़ दो। ईश्वर तुम्हारे पास आता है किन्तु तुम उसको पहचानते नहीं। अत: वह चला जाता है। तुम उसको पहचानने का प्रयत्न करो। वह तुमसे मिल लेगा। आप उसको चाहते हो तो वह भी आपको चाहता है।" एक मिनट में इतना कहकर गुरुदेव मगवान अदृश्य हो गये।

नारायण प्रमु संज्ञा-शून्य से खड़े रहे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिजली के सदृश यह क्या वस्तु चमक गई एवं विलीन भी हो गई। मन में सोचने लगे, इतने घोर अंघकार में आँख से न दिखाई देने वाले गुरुदेव की गुफा जो गंगा-किनारे थी वहाँ से यहाँ तक कैसे आ गये। उतनी दूर से यहाँ तक आना आश्चर्य की बात थी, परन्तु वह भगवान थे, उनके लिये सभी सम्भव था। हो सकता है मेरे लिये ही अपनी वृद्धावस्था दिखाते है क्योंकि यदि वृद्ध रूप न घारण करते तो हम इनसे ज्ञान कैसे प्राप्त करते। रुदन अपने आप बंद हों गया। विरह ताप विलीन हो गया। नाना प्रकार के विचार हृदय में मंडराने

लगे। मन का हलचल बंद हो गया था। सचमें यह भगवान ही हैं। भावना दृढ़ होती ही गई।

नारायण प्रमु तो स्वयं स्वरूप थे ही। उनको जगत में थोड़ी लीला का प्रदर्शन करना था। इसीलिये उन्होंने अनेक लीलायें कीं। यदि संस्कारी न होते तो इतनी जल्दी ही आत्मतत्व का बोघ कैसे होता?

भगवान दादा गुरु नित्य नईं-नई लीलायें किया करते थे, जिसको साधारण मानव क्या समझे, वह तो उनका अधिकारी पात्र ही समझ सकता था।

परमहंस गुरुदेव की वालकवत प्रकृति थी, क्रोध करना तो आप जानते ही न थे। परम शांत ज्ञान सिंहासन पर आरूढ़ ज्ञान प्रदान करते रहते थे। प्रमु की अवस्था छोटी ही थी। वैराग्य से आपका हृदय दग्ध रहता था। एक दिन आपको सगवान गुरुदेव कुछ पढ़ा रहे थे। प्रमु ने कोई ब्रह्म विद्या विषयक प्रकृत पूछा। गुरुदेव ने कहा, "बेटा, उत्तर कल बतायेंग। अभी समय नहीं है।" आपने दूसरे दिन फिर उसी प्रकृत को गुरुदेव के सम्मुख रक्खा। किन्तु उस दिन भी आपने टाल-मटोल कर दिया, कई दिन हो गये। इसी प्रकार से वह टाल-मटोल करते रहे। प्रौढ़ावस्था का रक्त, एक दिन कुछ जोश सा आ गया। आपने कुछ ज्यथा से कुछ जानकर भी कहा कि मगवान, आप नित्य कल-कल पर छाड़ देते हैं। कभी आपकी कल भी होगी। यदि आप आज भी नहीं बतायेंगे तो हम आपके सब कागजों को फाड़कर आग में जला देंगे।

मगवान गुरुदेव कुछ बोलते ही नहीं थे, आपने पुस्तकों में जो बेकार के रही कागज थे उनको छांट-छांट कर जला दिया। जब आग निकलने लगी सब आपने गुरुदेव से कहा, ''अब भी बतायेंगे कि नहीं ? मैंने सब पुस्तकों को जला दिया।"

गुरुदेव ने कहा, ''बेटा, कोई हर्ज नहीं, वड़ा अच्छा हुआ। सव रही कागज खे, जल गये। इन कागजों ने बेकार जगह घेर रक्खी थी। जगह भी साफ हो गई। अच्छा बेटा, ऐसे ही तो काम समाप्त करना चाहिये। जाओ अब आराम करो।" प्रमु को और भी खीज चढ़ी कि इनको तो कुछ लगता ही नहीं, फिर आप बोले, ''यदि आज भी नहीं वतायेंगे तो हम अपने, कपड़ों को भी जला देंगे।'' दादागुरु चुप रहे, फिर प्रमु ने कहा—''आप कैसे निष्ठुर हो ? दया नहीं आती।

आप हमारी पूछी हुई बात को क्यों नहीं बताते ?'' दादागुरु तब मी चुपचाप सुनते रहे और आपकी परीक्षा लेते रहे कि ईश्वर दर्शन की कहाँ तक जिज्ञासा है। फिर आप बोले—''मक्तों की जिज्ञासा का निवारण नही करेंगे तो आप क्या करेंगे ?" मगवान गुरुदेव हंसते ही रहे।

प्रमु गुरुदेव के इस शांत स्वरूप का अवलोकन करके आवाक् से रह गये। उनको अपने संमुख साक्षात् ज्ञान स्वरूप रघुनाथ बैठे हुये दृष्टिगोचर होने लगे। एकदम आपको ऐसा आमास हुआ कि मगवान गुरु के चारों ओर प्रकाश-पूंज फैला हुआ है और वह घनुष बाण लिये हुये वीरासन से विराजे हैं। आप मौन होकर देखते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। अभी तो साधारण वृद्ध के सदृश बैठे थे। एक पल में क्या हो गया। आप मौन हो गये। थोड़ी देर में झांकी विलीन हो गई।

गुरुदेत्र बोले, "बेटा ! तुम धन्य हो । तुम्हारे माग्य की सराहना देवता लोग भी करते होंगे । धन्य है तुम्हारी जिज्ञासा को ।" ऐसा कहकर उन्होंने पूछे हुगे प्रश्लो का पूर्ण इत्र से समाधान कर दिया ।

भगः । न गुरुदेव के प्रत्येक आचरण में गूढ़ता दृश्य थी । आप ज्ञान स्वरूप पूर्णातिपूर्ण परब्रह्म थे । कौन उनको समझता, पहचानता ?

झुझ नाना, बिगड़ना, आवेंग में आना, क्रोध करना, उत्तेजित होना आदि स्त्रभाव ता आपमें पूर्ण अभाव था। आप सब पर समान रूप से दया वरसाते रहते थे। आपके हृदय में छोटे-यड़े, ऊँच-नीच, जाति-गाँति का कोई मेद-माव नहीं था।

एक बार प्रमु को गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जिनकी-जिनकी इच्छा हो सबको माघ में त्रिवेणी जाने के लिये कह दो । प्रमु ने वैसा ही कह दिया । दरवाजे पर इक्के आकर खड़े हो गये, सबका सामान लद गया । प्रमु ने गुरुदेव से पैदल ही जाने की अनुमित माँगी एवं उनसे प्रार्थना की कि मगवान आप सवारी पर पद्यारिये । यह सब मातायें आपकी सेवा के लिये पहले से ही जायेंगी । दादागुरु बालक के सदृश मीतर ले गये और बोले—''बेटा ! खर्चें के लिये रुपये दो । त्रिवेणी में जाकर इक्के और रिक्शे वालों को कौन रुपये देगा ? मैं तो साचू हूँ, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है ।"

नारायण प्रमृ आपकी शक्ति को समझते थे कि इनकी क्या शक्ति है ? उन्होंने कहा, "यदि आप साधू हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो मेरे पास कहाँ से आये ? हम तो बिल्कुल साधू हैं। हमारे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। आपने त्रिवेणी जाने की आज्ञा दी है, अब जहाँ से मन हो, वहाँ से प्रबन्ध किरये। दूसरी बात यह है कि केवल सवारी के प्रबन्ध से नहीं होगा। इन लोगों के मोजन आदि का भी सब प्रबन्ध करना आवश्यक है। मैं तो स्वयं आपके अवलम्ब पर हूँ।" प्रमु उनकी शक्ति से अनिमज्ञ नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। गुरुदेव ने कह दिया—बेटी, इस बुड्ढे साधु को क्यों दुःख देती हो। में इस समय रुपये कहाँ लेने जाऊँ। बूढ़ों पर दया करनी चाहिए और आप काम लगा देती हो। महाप्रमु बोले, ठीक है, रुपये नहीं हैं तो मत चिलये। किसने कहा कि माध में सबको बटोर कर ले चिलए। हम आपको जानते नहीं क्या ? किसी और के सामने आवरण डालियेगा। अब हमसे नहीं छिप सकते।

भगवान गुरुदेव ने उनकी बातों को झट से काटते हुये कहा—अच्छा एक मिनट उन लोगों को रोको। अभी मैं आ रहा हूँ। पाँच मिनट भी नहीं लगा होगा १००) का एक नोट लेकर आये, और बोले—वेटा, मैं वृद्ध हूँ, किसको मुनाने के लिये यह नोट दूँ, लो तुम इसको ले लो, किसी से मुनवा कर अभी काम चला लो, फिर देखा जायेगा। त्रिवेणी में पहुँचते ही उसी दिन १००) समाप्त हो गया। तत्पश्चात् दूसरे दिन ५००) देते हुये बोले—वेटा, इसी से काम चलाओ। उसके पाँच-छः दिन के पश्चात् प्रमू के घर से ५००) लेकर एक खादमी आ गया।

इसी प्रकार की वह अद्भुत-अद्भुत नवीन-नवीन लीलायें दर्शाते रहते थे। उनको समझना अति दुर्लभ था। वह सदा आत्मा में रमण करते थे। आत्मतत्व से मिन्न कुछ देखते ही नहीं थे। आकाशवत सर्वशिक्त से परिपूर्ण आवरण-शून्य थे। मन, वाणी और शरीर के द्वारा नि:संदेह उन्होंने किसी को अपने जीवन में कष्ट नहीं पहुँचाया होगा। वह निर्विकत्प पुरुष व्यवहार में ऐसा दिखाते थे जैसे कि नेत्रों में रोशनी ही नहीं है, बाहुबल की शिक्त क्षीण हो गई है। चरणों में चलने की क्षमता नहीं है।

एक बार का प्रसंग है कि भगवान गुरु विराजे हुये, श्री मेरे गुरुदेव नारायण महाप्रभु का सत्संग चल रहा था। इतने में एक वृद्ध संत पघारे, दादागुरु उनको देखते ही प्रमुसे बोले-"बेटा ! महात्मा जी पद्यारे हैं, आप इनको आसन पर बैठाओ। बेचारे मूझसे भी ज्यादा वृद्ध हैं। सब प्रकार से असमर्थ है।" उनकी बिठाया गया । सत्संग समाप्त होने के पश्चात् जलपान ना यथोचित सत्कार किया गया। प्रभु गुरुदेव की लीला नो नौन समझ सकता है? उस दिन ऐसा संयोग पड़ा कि सभी सत्संगी मक्त लोग चले गये। रह गये मगदान दादागृह. वृद्ध संत तथा महाप्रमु । दादागुरु बेलि-वेटा ! अब इन संत जी को कौन पहेँचायेगा। यह तो टहुत वृद्ध और बहुत वमजोर है। हमारी कृटिया तक दिना सहारे के जा नहीं सकते। महाप्रभु तत्व । ल उठे और महात्मा के मेजने का प्रबन्ध करने के लिए चले गये। जब लौटन र आये, लौटक र आने में केदल पाँच मिनट लगे होंगे, आकर क्या देखते हैं कि नतो वहाँ दादागुरु है, न वह वद्ध संत ही है। आप सोचने लगे, भगवान गुरुदेव किघर चले गये ? अपने आप तो वह पदत्राण भी नहीं पहिन पाते, फिर उस बुद्ध संत को वि सने पदत्राण पहिनाया होगा ? प्रमुकी कुछ समझ में न्ही आया । तःकाल उन्होने एक सेविका को मेजा, देखो, गुरुदेव भगवान विधर चले गये, अन्धकार हो चुका है, कहीं मार्ग में गिर न पड़ें। आघे घन्टे पश्चात् वह दासी लौटी और हंसते हुये दोली, प्रभु ! भगवान गुरुदेव तो आनन्द से घुनी के पास बैठे हुये है। वृद्ध संत उनकी शय्या पर रजाई ओ हे हुये मूंह ढक वर सो न्हे है। महाप्रभु ने वहा, देखा तुमने मगवान गुरुदेव की लीला ? कहाँ तो इतना अधिक असमर्थ बनते हैं और कहाँ पांच मिनट में अपनी गुफा में पहुँच गये है। तुम जैसे लोगो को भी दहाँ तक पहुँचने में १५ मिनट लग जाते है। ऐसी-ऐसी अद्भुत लीलायें दिखाते रहते हैं कि तम लोग तो इनको समझ ही नही सवतीं। फिरव्ह बोले, एक दर्ष पूर्व की तुमको एक घटना बतलाते है। एक दिन प्रात:काल की बात है। हम बैठे हुये फूल की माला गूंथ रहे थे, तक्तरी में बुछ गुलाब के पूर्प रखे हुये थे, इतने में अचानक भगवान गुरुदेव पघार गये। हमने आसन पर उनको विराजित कर दिया और पूज्यों से भरी तक्तरी उनके समक्ष अर्थण करते हुये, हमने मन में सोचा, य द कभी साक्षात् भगवान राम पघारे होने तो हम उनके अरुण वर्ण के सुन्दर कोमल चरणों में इन पुष्पों को अर्पण करते और उनके सुकोमल कंठ में हार परम प्रेम से डालते। इतना भाव आने में केवल दो मिनट लगा होगा, और पुष्प की तक्षारी समक्ष रख भी दी। भगवान गुरु कोई साधारण पुरुप नो थे नहीं, वह अनेक प्रकार से अपने सर्वव्यापी स्वरूप का दर्शन कराकर उस स्परूप का निश्वय कराना चाहते थे। अतः जोही फूल दे कर प्रभु अपने साम में बैठे, भगवान गुरुदेव बोले—वेटा! तुम्हारे भगपान के चरण कितने सुन्दर थे। तुमने उनके कोमल चरण-कमलों में पुष्प क्यों नहीं चढ़ाया? यदि उनके सुन्दर कर-कमल मिल जाते तो शायद प्यार के सहित एक पुष्प भी दे देते। ऐसे भगवान को शीघ्र ही प्रकट करके मुझे भी दर्शन करा दो। तुम उनके सुनेमल कंठ में हार डालने। बेटा! तुम्हारे भगवान राम कहाँ है? यह सुन कर प्रभु तो पापाणक्त हो गये। वह तो कुछ भी नहीं कोल सके।

इसी प्रकार अनेक घटनायें है जिससे नारायण प्रमु को गुरुवेव के अन्तर्यामी पने को देखार उनके चरणों में लय होते जाना ही पड़ा। युव्य कभी-कभी उनके बाह्य का पर वृष्टि डाकर दूर होना चाहती भी थी किन्तु हृदय एक पल भी दूर नहीं हो सकता था।

मिनन के प्रारम्म होने के प्रथम वर्ष की बात है, प्रभु ने गुरुरेन को कुछ कह दिया था, मगनान गुरुदेन मन्तवत्सल को अपने सच्चे स्त्रक्ष में लाने के लिये तिना बताये ही पीली मीत चते गये (मग गान गुरुदेन का पहले का मत्मंग स्थान)। दो-तीन दिन तक जब प्रभु को गुरुदेन मग गान का दर्शन नहीं हुआ, ता आग विरह से व्याकुल हो उठे। अतः गुरुदेन का पता लगा कर एक माई को पीली मीत उनको बुलाने के लिए मेना एवं साथ में एक पत्र मी लिख कर दिया कि मग-वान! क्षमा करिये, हम ऐसी अज्ञानता की बात कभी नहीं कहेंगे। गुरु और शिष्य का जोड़ा एक साही था। न वह इनके जिना रह सकने थे । यह उनके जिना।

भगवान गुरुदेव की तो यह बन्दरवृड़की थी। मक्त मगवान को ढूँढ़ता है तो क्या मगवान मक्त को नहीं ढूँढ़ता? मगवान मी अपने सच्चे मक्त की उपासना करते रहते हैं। मगवान एवं मक्त में कोई अन्तर नहीं रहता। मक्त तो उन्हीं का स्वरूप है। वह उनका संदेश लेकर इस विश्व में उनकी महिमा करने के लिए अवतीर्ण होता है। यह कहना कि गुरु कोई दूसरी वस्तु है, मग-वान कोई दूसरी वस्तु है, अज्ञानजनक ही होगा। भगवान ही विश्व के गुरु है। गुरु ही विश्व में रम हुये मगवान हैं। जो अपने निज स्वरूप का दर्शन कराकर उस पद पर स्थित कर दे वहीं गुरु है।

मध्याह्न का समय था। श्रादण मास था। शिवकोटी में अष्टमी का मेला था। सत्संग के समस्न भक्तगण मेले के मनाने में लगे हुये थे। भगवान गुरुदेव, प्रमु एवं एक बुड्ढे मन्यासी ही सत्संग में थे। सारा सत्संग खाली था। गुरुदेव मगवान की जिसको शिक्षा देशी थी, वहाँ उनके वह देवता थे ही। सत्सग हो रहा था। सन्संग को रोककर भगवान गुरुदेव ने कहा, वेटा! थोडा पान मँगवा लो। एक क्षण में ही एक दासी पान लेकर उपस्थित हो गई। प्रमु ने मन में सोचा, गुरुदेव, मगवान हो र पान खायेंगे? कहीं भगवान सत्संग के बीच में बैठकर पान खाता है? गुन आज्ञा समझकर, आपने एक तश्तरी में पान रखा और गुरुदेव को देने लगे। दादागुरु ने कहा, बेटा! बाजार का पान है, इसमें चूरा अवश्य ज्यादा होगा, हम पान नहीं खायेंगे। महाप्रमु ने कहा, 'भगवान, हम अभी चून. साफ कर देते है, आपने मँगवाया है, आप ग्रहण करिये। यह सुनकर दादा गुरु दोले—वेटा! कही सत्संग के बीच में बैठकर पान खाया जाता है, और तुम्हारा भगवान तो पान खाता भी नहीं। अच्छा बेटा! रहने दो, अब हम भी पान नहीं खायेंगे।

वादागुर की मर्वजना को देखकर आप चिकत हो जाते थे। बुद्धि काम नहीं करती थी। मन ने कुछ सोचा नहीं जा सकता उनके समक्ष । अर्लोविक उनकी योग-णिक्त थी। धना थी उनकी विभूति और एएवर्य जो आज तक उनकी सिद्ध पीठ से प्रत्यक्ष अनुमव में आता है। गुरुदेव मगवान, परात्पर पारब्रह्म क्या थे और क्या हं? वह बुद्धि ग्राह्म नहीं है। वह कहते थे——यह समस्त जड़ चैतन्य में तुम्हीं तो हो। तुमसे भिन्न अणु मात्र भी नहीं है। अपने को सर्वगत, सर्व आत्म समझना चाहिये।

"वासुदेव: सर्वंमिति"

निर्विकल्प समाधि निष्ठा के लिये, सम्यग् दर्शन रूप योग में युक्त होना बाहिये। तभी सच्चा आनन्द मिलता है एवं जगत का रहस्य समझ में आता है।

महाप्रमु तो अपने लक्ष्य पर चल ही रहे थे। उन्हें शरीर की कोई भी सुध नहीं रहती थो, लेकिन मगवान दादा गुरु भी कभी-कभी कितने कठोर बन जाते थे। एक बासन से पन्द्रह-पन्द्रह घंटे बैठाकर अद्वैत शास्त्रों को पढ़वाते रहते थे। न इनको भूख-प्यास का मान रहता था, न वह कभी कहते थे कि बेटा! आप प्रातःकाल ६ बजे से बैठे हो, रात्रि १० बज चुके हैं, जाओ जल तो पी लो। जब प्रमु की सेविका देखती कि अति हो चुका (माया की पुतली गुरु-तत्व को क्या समभती? सोचती थी कि कितने निदंयी बूढ़े हैं। इनको दया भी नहीं आती) जाकर कहती, गुरुदेव बहुत हो चुका, अब तो उठने की आजा दीजिय। तब भगवान गुरुदेव अनजान बनकर वहते, अच्छा, बेटा ने जल भी नहीं पिया? जाओ उठो, जल पियो।

# श्री नारायण महाप्रभु की परीक्षा-

मगवान दादा गुरु की गुफा श्री महाप्रमु की तप:स्थली से लगमग फर्काङ्ग पर थी। नारायण प्रमु जी परम सत्यवादी एवं बचन के पक्के थे। आप अपने पीने का गंगा जल स्वतः ही भर कर लाते थे (एक ब्राह्मण के हाथ का पीते थे अन्य के हाथ का नहीं, कुछ ऐसा ही नियम चल रहा था, किंतु वह अशुद्धि में था)। एक छोटी एक सेर पानी आने लायक बाल्टी थी। जेष्ठ का मास था। असमय में महाप्रमु की ऐसी परिस्थित पड़ गई कि वह गङ्गा जल ला नहीं सकते थे। एक ओर ब्राह्मण का भी अशौच का तीन दिन बाकों था। जल न पिये तीसरा दिन था, मुंह सूखने लगा, होंठ फूल गये, ज्येष्ठ की लू घूफ असहनीय बह कर संसार को जलाये दे रही थी। मगवान दादा गुरु से क्या बात छिपी थी, वह सब जानते थे, लेकिन ऐसा नाटक रच दिया जैसे उनकों

कुछ पता नहीं। उन्हीं की रची तो सारी लीला थी। महाप्रमु ने अपने दोनों हाथ रस्सी से बांघ लिये, कहीं ऐसा न हो कि प्यास की तड़क सहन न होने पर वे सादा जल पी लें। सब को रोक दिया, उनके प्राण मले ही निकल जायँ, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि वह मुख में जल की एक बूँद मी डाले। किसी भक्त से जब इस प्रकार का दर्दनाक दृश्य नहीं देखा गया तब वह मगवान दादा गृरु से जाकर बोली-आप इतने कोमल पुष्प जैसे शरीर के मनत की वितनी परीक्षा लेंगे ? हर एक वस्तू की सीमा होती है। प्रमु की परीक्षा की अवधि पार हो चुकी । हम लोगों का तो हृदय ट्व ड़े-ट्व ड़े हो जाता है। चिलये देखिये, तीसरा दिन बीतने लंगा है, जल न पीने से होंठ फूल गये हैं, मुंह से राल निकलना तक बन्द हो गया है। दादा गुरु अनजान बन कर वहने लगे — अच्छा ! बेटा ने जल नहीं पिया, क्यों ? ऐसा कहते हुये आप महाप्रमु के पास पद्यारे और वहने लगे-बेटा ! जल नहीं पिया, कोई बात नहीं, सन्तरे का रस पी लो ! एक सेविका ने कहा, वह बाजार से अपने लिये कुछ मेंगाते नहीं। मनतों के लाये हुये मेंट को तत्काल बांट देते हैं। दोनों ही आपका कठोर नियम है। दादा गृह ने कहा-अच्छा ! १ वर्जे तक वनारस से एक व्यक्ति एक टोकरा सन्तरा लेकर आ जायेगा, उसी का रस निकाल कर पिला देना। सबने सोचा था, दादा गृरु आज्ञा देकर जल पिलवायेंगे, पर आप तो केवल सन्तरे के रस को पीने के लिये वह कर चले गये। यदि वह चाहते तो तत्काल उनके संकल्प मात्र से सन्तरा आ सकता था। लेकिन वह सर्वेज्ञ यह जानते थे कि महाप्रम फल भी नहीं ग्रहण करते, दूसरे का स्पर्श किया हुआ जल भी नहीं पीते, अतः उनकी प्रतिज्ञा का भी योग क्षेम करना था, और जगत की मर्यादा को भी रखना था। सच में भगवान ने कहा है, अनन्यो-पासक सर्वेस्वत्यागी भक्तों के लिये जो मैं अप्राप्त हुँ, योग के रूप में सर्वेत्र सर्वदा प्राप्त हो जाता हुँ और क्षेम के रूप से सदा सर्वदा विद्यमान रहता हुँ अर्थात् अनेक उपद्रवों से रक्षा करने के लिये नित्य निरन्तर पीछे-पीछे घूमता रहता है। दादा गुरु के आते ही महाप्रमु के प्यास की तड़क बिल्कुल शान्त हो गई। शरीर में एक नवीन चेतना जाग्रित हो गई। आपने तत्काल अपने

हाथ की बांधी हुई रस्सी खोल दी। जल मेंगा कर स्नान किया। सायं-कालीन नित्य कमं करने के पश्चात् आपको उस दिन जल्दी ही नींद आ गई। नित्य तो रात्रि में कई बार उठते थे। उस दिन तो दादा गुरु ने क्या माया डाल दी कि प्रात:काल ठीक चार बजे ही आंख खुली। ज्यों गंगा जी जाने के लिए बाहर निकले, क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति द्वार पर ही एक बड़ा सा टोकरा सिरा-हने रखे हुये सो रहा है। आपने उस व्यक्ति को उठवाया और पूछा—तुम यहां कैसे सो रहे हो। व्यक्ति शीघ्र ही उठा, दंडवत करने के पश्चात् बोला, प्रभो! मैं बनारस से आया हूँ, यह सन्तरे का टोकरा है। बनारस से थापा साहब ने भेजा है। मैं तो रात्रि १ बजे ही पहुँच गया था, लेकिन मन्दिर का द्वार बन्द होने से मैंने खटखटाना उचित नहीं समझा और सो गया। महाप्रमु अवाक् हो गये, उसके बचनो से, क्योंकि दादा गुरु ने जो समय दिया था, उसी समय वह व्यक्ति पहुँच गया था।

श्रो प्रमु जी की गुरु चरणों में दृढ़ निष्ठा थी। एक वार की घटना है। पौष का मास था। त्रिवेणी जाने की तैयारी थी। महाप्रमु सवारी पर चढ़ते नहीं थे। अन्य साथ में जाने वाले पक्तों को सवारी पर मेज दिया। मगवान दादा गुरु ने कहा—"बेटा! आप एक साथी को साथ में ले तर गंगा के किनारे-किनारे जाओ। हमको तो सवारी से आना ह, समय पर पहुँच जायेंगे।"

महाप्रमु सायंकाल ६ बजे त्रिवेणी कैंम्प में पहुँच गयं। रात्रि १० वज गयं, दादा गुरु भगवान की प्रतीक्षा सब लोग करते रहे, लेकिन गुरुदेव का कुछ भी पता नहीं चला। और ने तो चाय पो ली, लेकिन महाप्रमु न मुंह में जल भी नहीं डाला। प्रात:काल स्नान करते ही दो भक्तों को साथ में लेकर भगवान केशव को उस त्रिवेणी के मेले में ढूँढ़ने लगे। दस बज गये, पर आपका कहीं पता नहीं चला। उद्धिग्न मन से आप किले की ओर से सोचते चले जा रहे थे कि भगनान गुरुदेव किघर छिप कर बैठ गये। इतने में आप क्या देखते हैं, भगवान केशव एक गरीब की कुटिया में से आधा मुंह बाहर निकाल हुये बोले, बेटा! कहाँ जाते हो। यह देखो, हम तो यहाँ पर हैं। प्रभु जी ने उलट कर देखा, उनको देख कर आक्वर्य में डूब गये। यह क्या? एटे चिथड़े

से बनाई हई एक मीखमंगे की कूटी में आप बैठे हंस रहे है। महाप्रम ने हाथ जोड़ कर उनको कूटी से बाहर आने के लिये प्रार्थना करी । मगवान केशव ने टाहर आकर वहा. क्यों बेटा ! आपको क्या खराब लग रहा है ? यह स्थान भी तो हमारा ही है। महाप्रम ने कहा, ठीक है गुरुदेव! लेकिन आप वहाँ बैठेंग तो हम लोग कैसे आपकी पूजा करेंगे, तथा आपकी सेवा भी कैंस होगी ? महाप्रमु की प्रार्थना से दादा गृत अपने कैम्प में पधारे। दूसरे दिन रात्रि को दहाना करके फिर बाहर चले गये। रात्रि प्रतीक्षा करते बीत गई, लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला । प्रात: होते ही महाप्रभ को बड़ी बेचैनी सी हुई कि वहाँ ढुँढने के लिये जायं ? कैसे पता लगायें। उनकी पुजा आरती भी नहीं हुई। उनकी बिना पूजा आरती करे आप जल भी नहीं ले सबते थे। पहले दिन वाले स्थान में देखा, न वहाँ वह फकीर थान जिस कृटिया में भगवान गुरु मिले थे वह बुटिया थी। महाप्रम को वडा ही विस्मय हुआ तथा निष्ठा पर और भी अधिक वज्ज जैसी निष्ठा की छाप पड़ती ही चली गई। मगवान गुरु को ढँढते हये जब वह अपने कैम्प के पास आ गये तब आप क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अफसर कैम्प बना हुआ है। कैम्प के बाहर एक द्वारपाल सरवारी वर्दी को पहने हुये आपसे पूछने लगा, आप किसी महात्मा को ढुँढ रहे हैं क्या ? महाप्रमु के मक्तों ने सब रूप-रेखा देते हुये बतलाया कि इस प्रकार के महात्मा जी है। द्वार-पाल ने कहा, टीक हैं, जिन महातमा को आप लोग खोज रहे हैं दह यहीं पर है। आप मीतर चिलिये। महाप्रमु ने कहा-हम तो मीतर नहीं जाते। एक ट्सरे भक्त को आदेश देते हुये, द्वारपाल से कहा, यह तुम्हारे साथ जायेंगी। वह शिष्या भीतर गई, भगवान गुरु की गजशाही शान देखकर वह तो हैरान हो गई। एक ऊँचे सिहासन पर आप विराजमान थे। चारों ओर बडे-दडे अफसर की तरह के लोग भूमि पर वैठे हुये थे। परस्पर में वार्तालाप हो रहा था। शिप्या को देर ते ही गुरुदेव मगवान ने कहा--ठीक है, हम आ रहे हैं। ऐसी-ऐसी उनकी दिव्य लीलायें होती थीं, लेकिन महाप्रमु की निष्ठा ज्यों की त्यों रही । दिन पर दिन वह गम्भीर होते जा रहे थे।

एक दिन मगवान दादा गुरु ने कहा-बेटा, आप इतनी अल्प आयु के हो, बहुत बढ़े घनी परिवार के हो, इसीलिये आपको अपनी मर्यादा में घर के अन्दर रह कर ही मिनत करनी थी। प्रमु ने कहा-गुरुदेव ! हमें तो केवल भगवान से मतलब है। कूल की लाज और मर्यादा हमारा क्या करेगी। हमें जो ईश्वर से मिला दे वही हमारे लिये सर्वस्व है। ईश्वर की प्राप्ति के लिये जो कुछ भी करना परे हम करेंगे। गृरुदेव ने कहा - बेटा ! हम कहेंगे, हमारे साथ उसी रिकुशा में बैठ कर चलो तो आप चलोगे ? प्रमु बोले - बात करने से क्या लाम ? आप रिक्सा बुला कर देखिये, चलते हैं कि नही ! एक दिन दादा गूर ने कहा-''बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर लाक्षागिरि नाम का छोटा सा तीर्थ-स्यान है, वहाँ पर पांडवों का लाख से बनाया हुआ किला मिट्टी रूप में अवशेष है। आप वहाँ पर चलो।" नाव मँगाई गई। भगवान दादा गुरु, अन्य भक्त जन और महाप्रमु ने दर्शन के लिये प्रस्थान किया। सब लोग सायंकाल पहुँच गये। दो-चार दिन के लियं वहाँ पर सत्मग तथा कीतंन रखा गया। लाक्षा-गृह से तीन मील की दूरी पर राम पुर नामक जमींदारी है जो श्री प्रमु के पूर्वजों की ही थी। जमीदारी के काश्तकार प्रमु के प्रति बहुत ही आदर की दिष्ट रखते थे। एक दिन प्रातःकाल दादा गुरु ने कहा-"बेटा ! हम तो रामप्र जा रहे है, आप भी चलो।" महाप्रभु ने कहा, "गुरुदेव, हम तो सवारी में चढते नहीं, वहाँ पर कैसे जायेंगे। दूसरी बात यह है कि हमको बस्ती के अन्दर जाने में रुचि नही है।" दादा गुरु ने नहा, "ठीक है बेटा, आप वस्ती में मत जाना, ग्राम के बाहर ही खेत-खेत में घूम कर आयेंगे।" ठीक १२ बजे का मध्याह्न था । महाप्रमु तो महाप्रमु ही थे, वह समझ गये कि गृरुरेव हमारी परीक्षा लेने के लिये यह सब लीला रच रहे हैं। उन्होंने गुरुदेव मगवान के लिये एक छाता. आसन और जल का कमण्डल अपने कर-कमओं में लिया. साथ में एक सेविका को भी।

जब तक बस्ती से दूर रहे तब तक गुरुदेत्र भगवान स्वयं अकेले ही तेजी से आगे-आगे बढ़ते रहे, और पीछे-पीछे महाप्रमु । जब देखा कि बस्ती समीप आने वाली है, झट से रुक कर बोले—"ओह ! कितनी घूप है ! बेटा ! हमको खाता उढ़ाओ, छाता उढ़ा कर साथ-साथ चलो।" जिसने बेच दी खोई उसका क्या करेगा कोई? आप छाता उढ़ा कर चलने लगे। थोड़ी दूर आगे जाकर कहने लगे, आपको छाता उढ़ा कर चलने में यदि कोई दिक्कत का अनुमव होता हो तो छाता मत उढ़ाओ, हम अपने आप छाता ओढ़ लेंगे। महाप्रमु ने जब श्री गुरुदेव की यह बात सुनी तो आप तत्काल समझ गये कि आपके इस कथन में मी रहस्य है। अतः प्रमु ने कहा, ठीक है गुरुदेव, बड़े ही भाग्य से आज उढ़ाने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है। घन्य है हमारे इस जीवन को, आप जैसे तत्वज्ञ गुरु का हमको दर्शन प्राप्त हुआ। यदि आप जैसे तत्वज्ञ गुरु का प्रमुने अपनी दृष्टि ऊपर उठायी, आपने देखा, दादागुरु, मुस्करा दिये। ज्यों महाप्रमु ने अपनी दृष्टि ऊपर उठायी, आपने देखा, दादागुरु के नेन्नों से एक अद्मुत प्रकाश निकल रहा था, वह प्रकाश महाप्रमु के चारों ओर फैला जा रहा था। आप कभी अपने अंगों को देखते थे कि यह क्या चारों ओर कैसा श्रीतल और तेज प्रकाश फैल रहा है। कभी दादागुरु के नेन्नों की ओर देखते। आपने तत्काल अपना मस्तक नीचे कर लिया कि यह कैसा दर्शन है? थोड़ी दूर में देखते है कि ५४ वर्ष के दादागुरु महाप्रमु से बहुत दूर पर खड़े है।

इस प्रकार की एक नहीं अनन्त लीलायें हैं एवं अनन्त घटनायें हैं। सत्संग का समय था, उस दिन आत्म-दर्शन का प्रसंग चल रहा था। महाप्रमु ने श्री गुरुदेव मगवान से कहा—"आप तो सर्व सामर्थ्यवान मगवान हैं, जो चाहें सो कर सकते हैं। इतनी गर्भी पड़ रही है, आप वृष्टि कर दीजिये। ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है। गुरु ईश्वर ही होता है तो आप जो चाहें सो कर सकते हैं।" मगवान गुरुदेव ने कहा—"बेटा! आप सच में ईश्वर मानते भी हैं।" महाप्रमु ने कहा—"क्यों नहीं गुरुदेव? जब भी आप चाहें तब आप परीक्षा से सकते हैं।" गुरुदेव ने कहा—"बेटा! अभी तो आप में लोक-मर्यादा का मय बना हुआ है, आप गंगा स्नान करने जाते हो, तब भी आप जगत के मय से कुटी के बाहर खड़े हो कर दूर से ही दंडवत करके चले जाते हो, हमारे पास आने के लिये, ज्ञान की बातें समझने के लिये आपको एक सेविका की आव-श्यकता पड़ती है। फिर मगवान गुरु ने स्वयं ही कहा, ठीक है बेटा! अपने

धर्म को इसी प्रकार सुरक्षित रखना चाहिये। घोर कलिकाल आ रहा है। भक्तों को भक्ति करना मुश्किल हो जायेगा।" महाप्रभु ने कहा, भगवान आफ अन्तर्यामी हैं, हमको अ।प में रघुनाथ का ही दर्शन होता है। बीच में ही बातः को काटकर भगवान गुरुदेव ने आत्म-दर्शन के छूटे हुये प्रसंग को कहना प्रारम्भ. कर दिया। श्री नारायण महाप्रभु की साधना-स्थली से दो फाटक पार करने पर एक विशाल नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे संसंग हो रहा था। सत्संग समाप्त होते ही अन्य भक्तगण प्रसाद लेकर ज्योंही बाहर निवले एवं सेविका सामान रखने मन्दिर में गई, त्योंही इतनी जोर से मुसलाधार पानी दरसने लगा कि प्रम् अकेले ही गुरुदेव के पास रह गये। प्रमुव्ही पर रुड़े रह गये। मस्तक नीचे करके खड़े हये थे। दादागुरु ने आदाज दी-बेटा! प्रमु ने मन्तक ऊपर किया। दादागुरु बोले, क्या हुआ बेटा ! आएको अपने भगवान के पाम अकेले में भय लगता है। प्रभु ने कहा-"नहीं गुरुदे। हम तो अकेले चपचाप लड़े वृष्टि बन्द होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।" दादागुरु बोले- "बैठ जाओ बेटा! अमी विष्ट बन्द नहीं होगी, आपने ही तो दहा था वृष्टि करिये। जद वृष्टि होने लगी, तव उसके दन्द होने की शतीक्षा कर रहे हैं।" महाप्रम चुपचाप र है रहे, दादागूरु बोले - देखो बेटा ! मगवान आ गये। आपने स्तम्भित से ऊपर दृष्टि डाली, देखा दादागुरु के स्थान पर मगवान रघुताथ दी छि वा वर्शन हो रहा है। आप एक मिनट तक देखते हुये रोचते ही यह गये कि यह क्या ? अभी तो यहाँ पर दादागुरु विराजे थे। एक पल के वःद भगवान गुग्देव के हंसने की आवाज आई। आपने देखा, मगवान गुरुदेव अपने स्थान में ज्यों के त्यो बैंके हुये हैं। अन्य दृश्य अदृश्य हो गया।

ऐसी दिव्य घटनायें नित्य नये-नये रूप से होती रहती थी।

एक बार श्री गुरुदेव मगवान लाक्षागिर पघारे हुये थे। महाप्रभुभी गये हुये थे। जाते समय तो सभी नाव से ही गये थे। जौटते समय वर्ष अधिक हो रही थी। मगवान गुरुदेव ने कहा— "बेटा! सब लोग दस से जायेंगे, अपकी भी सबके साथ बस से ही शिवकोटी जाना है।" महाप्रभु ने वहा— "गुरुदेव मगवान, हमको बस पर चढ़ने की दिल्कुल इंछा नहीं है। हम तो नाव से ही



भक्ति भाव से प्रभु जी

चले जायेंगे।" दादागुरु ने कहा, बेटा ! इस समय नाव कहां ! मिलेगी ? अतः बस से ही चलना ठीक होगा। महाप्रमु नाव का पहले से ही पता लगवा चुके थे। गंगा के उस पार मल्लाह सिहत चौरासी नाव खड़ी थीं, इसीलिये आपने कहा, गुरुदेव भगवान, नाव तो बहुत सी खड़ी हैं। दादागुरु ने कहा, यदि नाव मिल जाती है, तो ठीक है, मंगवा लो। दो दिन तक महाप्रमु परेशान रहे, लेकिन लाक्षागृह से १६ गांव की सीमा के आस-पास एक भी नाव नहीं मिली जो इलाहाबाद प्रमु को ले आती। प्रमु ने निष्कर्ष निकाला, हमने गुरु से हठ किया था, इसीलिये नाव को ही उन्होंने गायब कर दिया। गुरु से हठ करके बैठना या पैदल जाना ठीक नहीं है। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने में ही शिष्य का कल्याण होता है। अतः गुरु आज्ञा से वह बस पर बैठ ही गये।

## श्री महाप्रभु के सम्बन्ध में श्री गुरुदेव केशवानन्द जी की वाणी

श्री महाप्रमु का परम पित्र वैराग्य से ओत-प्रोत मन अलौकिक भावों का आश्रय लेकर ही चलता था। इस बात को भगवान गुरुदेव अच्छी तरह समझते थे। अतः आपका ज्ञान और व्यवहार प्रमु के साथ अनोखा ही होता था। महाप्रमु स्वयं तो त्यागमय जीवन व्यतीत करते ही थे, अन्यों का भी उद्धार हो इस उद्देश से लोगों को भी आहार बिहार शुद्धि, नियमित शयन, विशेष जप, ध्यान, सत्संग आदि के लिये प्रेरणा देते रहते थे। सत्संग में योगी, विद्वान, अफसर, जिज्ञासु सभी प्रकार के भक्त सेवा में उपस्थित रहते थे। उनके मध्य में आप प्रमु को विशेष स्थान देते थे, विशेष सम्मान करते थे और कहते भी थे, 'बिटा को आप लोग नहीं पहिचानते। आप लोगों को उन्हें समझना चाहिये। वह तो साधना की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। वह कुछ करें या न करें, उनके लिये कुछ भी आवश्यक नहीं, वह तो नित्य सिद्ध हैं। वह तो ज्ञान-रूप खड़ग से माया के बन्धन काट चुके हैं। माया तो उनकी दासी है। वह युग-युग

से माया को दासी बनाते आये हैं और लोक उद्धार के लिये जन्म ग्रहण करते आये हैं।" प्रमु की निर्मीक प्रकृति से मगवान गुरुदेव गद्गद् रहा करते थे। आपकी प्रतिमा बहुमुनी थी, अपूर्व संस्कार था। मगवान गुरुदेव वेदान्त ग्रन्थों का अध्ययन कराते समय कहते—बेटा! तुम्हारा तो सब पढ़ा पढ़ाया, करा कराया है। तुम्हें कुछ करना नहीं है। हम तुम्हारी जानी हुई वस्तु को स्मरण करा देते हैं।

महाप्रभु का शिष्टाचार-श्री नारायण प्रमु का लोक व्यवहार अति ही मृदुल, सरस और सौम्य था। कोई मी ऐसा व्यक्ति अथवा भक्त नहीं था जो आपके व्यवहार तथा सम्यक् व्यक्तित्व से आकर्षित न होता हो। आपका बालक तुल्य एवं परम स्नेही उदार व्यवहार था। मगवान केशवा-नन्द जी का कोई भी ऐसा अनुचर मक्त नहीं था जो आपके प्रति सहज श्रदा और स्नेह नहीं रखता था। आपमें व्यवहार-कुशलता के गुण की चरम सीमा थी। स्वतः कुछ भी नहीं खाते पीते थे, लेकिन अतिथि का पूर्ण सत्कार होता था। महाप्रम् की यद्यपि अल्प आयु और कोमल शरीर, रूर सौन्दर्य से परिपूर्ण थे, लेकिन मगवान गुरुदेव सदैव कहते थे, यह पुरुष है। परम साहसी पुरुषों जैसे कर्म करने में एक पल मी नहीं लगाते थे। ईश्वर-लाम के लिये आप अकेले ही वनों की खाक छान डालते थे। एक-एक दिन में दस मील आने, दस मील जाने में भी आपको जरा सी थकावट नहीं प्रतीत होती थी। आपके अदस्य उत्साह और व्यवहार-कुशलता, वाणी की मानुर्यंता, परम उदारता, कर्मं उशीलता, त्याग और कठोर सच्चाई को देखकर भगवान गुरुदेव आपसे बहुत ही प्रसन्न रहते थें। कमी-कभी मगवान गुरुदेव उनकी परीक्षा लेने के लिये बहुत ही बेरू ला व्यवहार कर देते थे, लेकिन आप बालकवत. 'ग्रह्देव मगवान, गुरुदेव मगवान' कहकर आगे पीछे फिर कर ज्ञान और मिक्त के प्रश्नों को पूछते रहते थे। गुरुदेव मगवान की शारीरिक सुविवा के लिये छोटी से छोटी बातों का सुक्ष्मता के साथ बड़ा ही विचार रखते थे। आपके

अन्तः करण में कोई वासना नहीं थी। दृढ़ ईश्वर मिलन का ही सत्य संकल्प था।

'नारायए। नाम गुरुदेव ने ही रखा है-ज्यों-ज्यों प्रमु अपनी वास्तिवक स्थिति में आरूढ़ होने लगे, आपकी गम्भीरता बढ़ती गई। आपके गम्भीरत्व की देखते हुये कभी-कभी भगवान गुरुदेव कहते थे, नारायण भगवान गम्भीर होते हैं। बेटा, नारायण की आराधना करते-करते नारायण ही बन गये। एक दिन सत्संग के प्रसंग में आया कि जब भगवान राम जो ने घनुष तोड़ा, तब श्री जनक जी ने अयोध्या जी में इस शुभ सूचना को बतलाने के लिये एक दूत मेजा। दूत ने जाकर महाराज दशरथ को प्रणाम करते हुये जय जीव कहा। इस प्रसंग पर आपने गुरुदेव भगवान से पूछा, भगवान! त्रेता में तो जय जीव कहा जाता था, अब कलिकाल में क्या कहना चाहिये? गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा, आप नारायण हो, इसीलिये नारायण की ही जय बोलनी चाहिये। कल से आप ही सब से जय नारायण कहा करो। फिर सभी लोग एक दूसरे से जय नारायण कहने लग जायेंगे। उस दिन से भक्तगण परस्पर जब मिलते थें तब अभिवादन रूप में जय नारायण कहने लग गये एवं प्रभु को नारायण नाम से सम्बोधित करने लगे।

आप सदा गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करते थे। उस आज्ञा में जरा सी भी ढिलाई करने पर उसका तत्काल विपरीत फल मिल जाता था। एक बार की वात है, भगवान गुरुदेव ने आपसे कहा, बेटा, कल गंगा जी स्नान नहीं करोंगे तो क्या होगा। आपने विशेष गहराई में उनकी बात को न लेकर कह दिया, गुरुदेव भगवान, हम तो नियम से गंगा स्नान करते हैं। दूसरे दिन प्रातः-काल होते ही गंगा स्नान करने चले गये। आपकी सेविका जो सदा पूजा की सामग्री और वस्त्रों को लेकर जाती थी साथ गई। काल की गति निराली होती है। नित्य वह प्रमु के स्नान कराने के पण्चात स्नान करती थी। उस दिन उनके स्नान के पूर्व ही जल में घुस गई। थोड़ी देर में प्रमु जब शौच से निवृत्त होकर आये तो देखते हैं बुढ़िया। गर्दन भर पानी में है। आप थोड़ा

तैरना जानते थे अतः जल में कूद पड़े। बुढ़िया के समीप तक पहुँचने पर बुढ़िया का पता नहीं। अब आप भी डूबने लगे। अन्त में आपको एकदम गुरुदेव का स्मरण आया। उनका घ्यान किया एवं जप करने लगे, तत्काल आपका पैर एक ऊँचे पत्थर पर पड़ गया। बस आपकी जीवन-रक्षा हो गई। तब आपको गुरु महाराज की दूरदिशता का बोघ हुआ कि इसीलिये तो वे गंगा-स्नान को रोक रहे थे।

एक बार एक नई मक्त प्रथम दर्शन के लिये गुरु महाराज के समक्ष आई। उनको देखते ही बिना बताये आप कहने लगे—"रामेश्वरी देवी, तुम झूसी से दर्शन के लिये आई हो। अपनी कन्या के विवाह के लिये पूछना चाहती हो। देखो, कन्या का तो अभी ३ वर्ष विवाह होगा ही नहीं। उसके बाद वह साघू हो जायेगी।" उनकी मिवष्य-वाणी इतनी सत्य होती थी कि लोगों को आश्चर्य होता था कि आप हैं क्या ? कौन हैं ?

### आपकी बाल्य चंचलता

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि यथा नाम तथा गुण आपमें विद्यमान है। भगवान गुध्देव की बाल्यवत प्रकृति थी। आप अत्यन्त सरल आत्म-तत्व रूप थे। प्रमुकी चंचलता का अवलोकन करके गुरदेव कमी-कमी कहा करते थे, देखो हमारा कृष्ण आ गया। आपका लज्जा से सिर झुक जाता था। कभी-कभी आप इस बात को सुनकर गुरुदेव भगवान से प्रश्न कर बैठते थे कि भगवान आप मुझको ऐसे क्यों कहते हैं? गुरुदेव हंस पड़ते, कहते तुम क्या जानो ? आप त्रिकालदर्शी थे।

प्रमु निराली ही प्रकृति के.थे। विचित्र मधुर मुस्कान, अपार आवर्षण शक्ति, अद्मृत मिन्त की लावण्यता से बात की बात में विह्नल हो उठते थे। प्रेम में चंचलता का बाहुल्य था। जब सत्संग का समय होता दरवाजे की ओट में खड़े रहते थे। ज्यों ही कोई माता अथवा बहुन दरवाजे के मीतर घुसने सगती थी, कोई मारी सी चीज भूमि पर पटक देते, अथवा आकर जोर से

विल्ला देते । बेसुव सी जो प्रवेश-द्वार से घुसती थीं उनके पुष्प के बर्तन, पुस्तक, आसनी सब गिर पड़तें । कोई चौंक कर गिर पड़ती । कोई विचिन्न सूरत बना लेती । यह सब देखकर आप खूब हैंसते थें एवं उनको चिढ़ाते थे । छोटे-छोटे बच्चों को चाहे वह लड़की हो या लड़का, मगवान के आगे जबर-दस्ती फुसलाकर जिस प्रकार भी हो नृत्य करवाते थे । रामू नाम का एक आठ वर्ष का बालक बड़ा ही चंचल प्रकृति का था । नृत्य खूब करता था । आप उसको साड़ी आदि पहनाकर उसको स्त्रयं खड़ा करा देते थे । उसको स्त्रयं ही इन सब बातों में आनन्द आता था । वह साड़ी पहनकर, बाल झाड़-कर, टीका लगाकर, हर समय अपने आप कहता था, नारायण भगवान, हम नाचें और नाचने लगता था । जब वह नाच शा तब खूब हंसते थें । मुख-मंडल पर उदासी की झलक कभी दृष्टिगोचर न होती थी । उनके हषं एवं प्रसन्नता को निहारकर कुछ लोगों को आश्चर्य सा होता था । कुछ प्रेम के वशीभूत होकर घन्य-घन्य कहते थे ।

### आपकी गुरुदेव के प्रति भावना

अप भगवान गुरुदेव में प्रत्यक्ष रूप से रघुनाथ का दर्शन पाते थे। भगवान गुरुदेव में आपकी रघुनाथ की उपासना थी। आपको उनमें रघुनाथ का स्वरूप ही झलकता था। वही घनुर्घारी मुकुट घारण करे, मकराकृत कुण्डल घारण करे भगवान रघुनाथ बैठे हुये मुझे स्वयं ज्ञान दे रहे हैं। यही आपकी भाव उपासना रहती थी।

एक दिन प्रम् मगवान गुरुदेव को हाथ घुला रहे थे। वह बड़े ही प्रसन्न थे कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि स्वयं रघुनाथ कुटिया में पदार्पण करके मोग लगाते हैं और हम स्वयं उनको हाथ घुलाते हैं। ऐसी कल्पनायें हृदय में उठती जा रही थीं एवं मगवान गुरुदेव को हाथ घुलाते जा रहे थे। इतने में गुरुदेव रक गये, फिर बोले, "बेटा, घन्य है तुम्हारे माग्य को। तुम्हारे माग्य की सराहना ब्रह्मादिक मुनि भी करते होंगे। तुम्हारा जीवन अमर हो

जायेगा। युग-युग तक लोग तुम्हारी पूजा करके अपने जीवन को सार्थक बनायेंगे। तुम्हारे दर्शन पाकर हम भी घन्य हो गये। बेटा, अपने रचुनाथ का दर्शन हमें भी करा दो।" प्रमु अपने मानों को छिपाकर बोले, "मगवान, आप ऐसा कह रहे हैं।" गुरुदेव हंस कर चले गये।

इसी प्रकार एक दिन भगवान गुरुदेव बगल में ही किसी अन्य भक्त के यहाँ प्रसाद पा रहे थे। नारायण प्रमु बैठे हुये गुरुदेव के लिये माला बना रहे थे एवं मनोकल्पित भावना से गुरुदेव भगवान को आसन पर पघरवाकर एक सन्दर से थाल में विविध प्रकार के व्यंजन परोस करके मोजन कराने लगे एवं स्वयं घीरे-घीरे उनको प्यार के सहित पंखा झलने लगे। लगभग १० मिनट पश्चात् मगवान ने कमरे में प्रवेश किया। अचानक असमय में भगवान गुरुदेव को पद्यारते हुये देखकर आपको अत्यंत आश्चर्य हुआ। आप तत्काल माला छोड़ कर उनको विराजने के लिये सिंहासन पर आसन बिछाने के लिये दौड़ पड़े। भगवान गुरुदेव विराजते हुये कहने लगे, ''बेटा, क्या करूँ, आज पेट तो बहुत भर गया । क्या करू<sup>ँ</sup>। नित्य तो एक जने का ही प्रसाद रहता था, आज दो-दो मक्तों का प्रसाद रक्खा था । एक के प्रसाद में विविध प्रकार के व्यंजनों के सहित अपूर्व श्रद्धा मिनत का मिश्रण था। मैं तो श्रद्धा भिक्त देखकर ही तृप्त हो गया । मुझसे भोजन ही नहीं किया गया । ठंडी-ठंडी हल्के-हल्के हाथों से की गई हवा बड़ी ही हृदय-ग्राही थी। बेटा, तुम अपने भगवान को कभी प्रसाद ग्रहण कराने के लिये आग्रह नहीं करते क्या ? तुम्हारा मन नहीं लगता कि अपने भगवान को अपने हाथों से भोजन कराऊँ।"

मगवान गुरुदेव अलौकिक पुरुष थे। उनकी सत्ता को कोई नहीं समझ पाया। प्रभु ने प्रथम दर्शन में ही उनको समझ लिया था कि ये कौन हैं। समस्त माताओं से कहते थे कि तुम लोग घोखे में मत रहना, यह बुड्ढे नहीं, इनमें अलौकिक शक्ति विद्यमान है। विश्व में छिपने के लिये इस तरह का स्वरूप एवं आचरण कर रक्खा है। जो कुछ तुम्हारे हृदय में कामना हो उसकी पूर्ति इनके द्वारा कर लो। बड़े भाग्य से तुम लोगों को यह मिले हैं। प्रभु के बार-बार डंका पीटने पर भी केवल प्रभु ही उन्हें समझ सके, अन्य यों ही हाथ मलते रह गये।

मगवान गुरुदेव की विचित्र लीला थी। भरी जेठ की दोपहरी में एक दिन प्रमुने देखा कि रजाई ओढ़े अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे है। इनकी इस लीला को निहारकर प्रमुको बड़ा ही कौतुक हुआ।

भगवान की महान लीलायें अगणित एवं अपिरिमित है। उनकी व्याख्या करना असाध्य है। नारायण प्रभु को भगवान गुस्देव का केवल ३ वर्ष तक ही अनमोल सत्संग लाभ हुआ। १६४६ आषाढ़ मास में दर्शन प्राप्त हुआ। १६४० में वैशाख मास में आपने इस चोले का परित्याग कर दिया। उनके गोलोक गमन करने के पश्चात् ही लोगों ने इस बात को प्रभु से बताया कि उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व ही इस चोले को त्यागन का संकल्प कर लिया था। आपको परिपूर्ण तत्व का अनुभव कराने के लिये ही उन्होंने इसको स्थित कर रक्खा था।

६ मास पूर्व ही उन्होंने बता दिया था कि अब मुझे इस तन को स्थित रखने की विल्कुल मी इच्छा नहीं है। अत: मैं शी घ्र ही इसका परित्याग करना चाहता हूँ। किन्तु तुम लोग नारायण बेटा से मत कहना। यदि उनको इस बात की जरा सी मी शंका हो जायेगी कि मैं इस तन को त्यागना चाहता हूँ तो वह इस तन को रखने के लिये हठ करेंगे। भक्तवत्सल भगवान गुरुदेव इनकी श्रद्धा प्रेम से अपरिचित नहीं थे।

# भगवान गुरुदेव का गोलोकगमन

इघर प्रभु को पूर्ण रूप से विश्वास था कि भगवान गुरुदेव अभी शारीर का त्याग नहीं करेंगे। कम से कम २० वर्ष तक इस तन को मेरे लिये घारण करेंगे। तत्पश्चात् हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे कुछ वर्ष तक हम लोगों को और उपदेश देंगे।

महापुरुषों का सत्य संकल्प होता है। वह जो एक बार सोच लेते है उसे करके ही छोड़ते हैं। मगवान गुरुदेव समाधि लेने का सत्य संकल्य कर चुके थे। प्रमु के बहुत विलाप करने पर भी उन्होंने अनसुनी करके जगत से नेत्रों को बंद कर लिया। मगवान गुरुदेव का सत्संग चल रहा था। केवल कुछ इने-गिने मक्त ही थे। आपने महाप्रमु को बुलाया। सब बाहर चले गये। आपने कहा, "बेटा! अब हम तुमको सब कुछ दे चुके। इसी ज्ञान को लेकर लोक-कल्याण करना। अपना श्वरीर रखना।" आपने कहा, "हम भी हिमालय चले जाते हैं।" गुरुदेव ने कहा, "नहीं बेटा! आपको तो अभी जगत में बहुत बड़ा कार्य करना है, अनेक जीवों का उद्धार करना है, उनको स्वरूप का दान देकर प्रमु से मिलाना है। इसके लिये आपको तो जगत कल्याणकारी लोक-प्रसिद्ध, एक मच्य आश्रम बनाना होगा, जहां से अनेक जीवों को शांति प्राप्त होगी। फिर आप एकांत-वास कैसे कर सकते हैं?"

गोलोक गमन करते समय शेष तत्व रह गया था । वह भी प्रमु को सौंप गये। प्रभ विलख पड़े। जो नहीं सोचा था, वहीं हो गया। मगवान गुरुदेव की दिव्य मित पीपल के वृक्ष के तले एक चबूतरे पर रक्खी हुई थी। मक्तों की बड़ी भीड़ चारों ओर एकत्रित थी। प्रमु विलख-विलख कर रो रहे थे। कभी डठते. कभी मुछित हो जाते । शरीर की सुधि नहीं थी । भक्त बार-बार चेतना लाने का प्रयत्न करने लगे। वडी कठिनता से चेतना आई। सब के नेत्रों से क्षश्रु प्रवाहित हो रहे थे। मगवान गुरुदेव देह त्याग के पूर्व ही अपनी समाधि आदि के विषय में सब कुछ बता चुके थे। वर्तमान में जिस स्थान पर भगवान गुरुदेव की समाधि स्थित है, वह उन्हीं का निर्धारित किया हुआ स्थान है। यहाँ पर ही भगवान गृरु की गुफा थी, जो वर्तमान गंगा जी के किनारे नीम के चौतरे के पास स्थान है। जहां नीम का पक्का चौतरा पहले कच्चा प्राकृतिक सौन्दर्यपूर्ण स्थान था। यहीं पर बैठकर आप मजन करते थे। आजकल जहाँ दादागुर की मृति स्थापित है, वहीं पर पहले आपकी कृटिया (विश्राम-स्थल) श्री। उसी के पास जहाँ तुलसी का वृक्ष है, वह उनका घुनी रमाने का स्थान था। यहीं आप अष्ट प्रहर दिन रैन बैठे भगवत मजन में लवलीन रहते थे। इसीलिये यह तपस्थली है।

शक्तियों को हार खानी पड़ी। आपको छोटे से लेकर बड़े तक से मुठमेंड़ खानी पड़ी, किन्तु आज तक प्रमु का वरदहस्त होने के कारण विजयी होते गये। मोहल्ले के कुछ लोगों के द्वारा प्रमु को कितना दुःख मिला, कितना अपमान निया गया, इसको तो स्वयं नारायण प्रमु जानते हैं या उनके मक्तगण।

गुरुदेव मगवान के गोलोक गमन के पश्चात् प्रमु की छोटी अवस्था एवं अनाथ समझकर बहुत लोगों ने उनको गिराना चाहा, किन्तु नारायण प्रमु की दृढ़ मिन के समुख किसी की कुछ भी नहीं चली। आपके ज्ञान में नर-नारि की मर्यादा का कोई मेद-माव नहीं है। सत्संग में माता, बहन, माई सभी लोग एकित्रत होते थे। इस पर भी काफी आलोचना की गई। किन्तु प्रमु ने बड़ी दृढ़ता के साथ आलोचना करने वालों को संदेश भेज दिया कि जिसको नारि को आने देना है या नहीं आने देना है वह स्वयं प्रवेशद्वार पर बैटकर नर को श्राने से रोक दें एवं नारी को आने दिया करें।

इसके पश्चात् कुछ लोगों ने फिर यह प्रसंग उठाया कि आपके सत्संग में अच्छे बुरे के नाम से अच्छे बुरे सब आ जाते हैं। अच्छे सत्संगी जनों को आना चाहिये, बरे को नहीं। वही उत्तर आपने दोहरा कर कहला दिया कि जो सज्जन जन इस कार्य को करने की ताड़ना दे रहे है वह स्वयं ही अच्छे बुरे का निरीक्षण करके जन-समुदायको सत्संग में भेजा करें। हमारे सामर्थ्य के परे की कार्यप्रणाली को हम सम्पादन नहीं कर सकते।

दूसरा उत्तर यह दिया, "यदि सत्संग में ही अच्छे बुरे का निर्णय करके व्यक्तियों को प्रवेश करने दिया जाय तो बुरे लोग कहाँ से सुघरेंगे। सत्संग में आने से एवं निरंतर के सत्संग से एक दिन पापी भी पुण्यात्मा बन जाता है। केवल सत्संग ही एक ऐसा साधन है, जिसके प्रभाव से बिगड़े भी सुधर जाते हैं। सुघरे को क्या सुधारना। यदि हमको किसी को मोजन कराना है, तो किसी भूखे को मोजन करायें जिससे उसकी क्षुधा की तृष्ति भी हो एवं आवश्यकता की पूर्ति भी हो। जो अपने घर का स्वयं ही साहूकार है, उसको खिलाया तो क्या खिलाया।"

इसके अतिरिक्त समाज में प्रतिष्ठित गिने जाने वालों के द्वारा प्रभु को ऐसा-ऐसा कष्ट पहुँचाया गया, जिसका स्मरण करके अभी भी प्रभु की सराह-नीय सहनशीलता का अवलोकन करके आश्चर्यं होता है। इतने कोमल, इतनी छोटी अवस्था, इतने सत्यिनष्ठ भक्त पर कैसे अत्याचार किया गया। क्या उन लोगों का हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ ? उसी हाते के सज्जनों द्वारा ही यह दु:ख दिया गया, जिनको आप सदैव शुभकामना करते थे, प्रत्येक प्रकार से सहयोग देते रहते थे। समय एवं परिस्थित आने पर सब प्रकार से उन लोगों पर दया करते थे। उनके साथ उनके माता-पिता, माई-बहन, बाल-बच्चों के सदृश व्यवहार करते थे। लेकिन एक दिन सत्य रहस्य का पता लग गया। जिसको अपना साथी और अपना समझा था वे लोग तो मीतर ही मीतर प्रभु की भिक्त की जड़ उखाड़ने को तत्पर थे। प्रभु के संमुख हाथ जोड़ते थे। प्रभु के पीछे अपवाद करके उनकी मिक्त का ग्रसन कर लेना चाहते थे। किन्तु ईश्वर की अपार दया है, वे अपने मक्त को कदाचित कभी भी धोखे में नहीं रखते हैं।

एक दिन भीतर का पाप बाहर प्रगट हो ही गया। जो प्रभु को गोपाल मान से पूजते, प्रदर्शन करते थे, व्यक्तियों को अपना निजी पुत्र मानने की मानना दिखलाते थे, उन्हीं लोगों ने प्रभु के संमुख खड़े होकर ऐसी अनकहनी-अनकहनी बातें कहकर गालियाँ दीं तथा प्रभु को पाखंडी बताकर उनका तिरस्कार किया। प्रभु तो पाषाणवत अवाक होकर उनकी बातें सुनते ही रह गये। वह समझ ही न सके कि जाग्रत में यह लीला हो रही है अथवा स्वप्न में। वह इस इन्द्रजाल को समझ ही न सके कि यह क्या सुन रहे हैं और देख रहे हैं। माया की रचना से स्तम्भित हो गये। देवी कहकर स्तुति करने वाले की, पुत्री मानकर नमस्कार करने वाले की, गोपाल मानकर पूजा करने वाले की यह अभ्यर्थना। उनके मुख से केवल इतना ही निकला कि आज आप लोगों को क्या हो गया?

ज्यों-ज्यों आपकी प्रतिष्ठा का विकास होता जाता था, यह लोग मीतर ही मीतर षडयंत्र की कल्पना करते ही रहते थे। एक दिन वही प्रत्यक्ष हो गया। ईंग्वर जो करता है सब अच्छा ही करता है। यह समझकर उन्होंने बड़ी शान्ति के साथ उनकी बातों को सुनकर सह लिया। अपने अपमान एवं घृणाजनक शब्दों के लिये उन्हें कुछ भी नहीं लगा। किन्तु उन्हें सबसे बड़ा विषाद इस बात का हुआ कि आज हमारे होते हुये प्रभु की मिन्ति का इतना घोर अपमान हुआ। हमारे जीवन से लाभ ही क्या हुआ। यदि हम अपने प्रभु एवं गुरु की मिन्ति की महिमा को असंख्य गुणी न कर दें। यदि मेरे मगवान की मिन्ति की महिमा के महत्व का सच्चा प्रदर्शन इन लोगो के सामने नहीं होता है तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है।

## नाम जप से मूर्छा भंग

यह सोचकर आपने प्रमुके संमुख आकर हृदय-विदारक रुदन किया। ३-४ घंटे तक मूर्छित पड़े रहे, केवल अविरल अश्रु-घारा मोती की तरह झरती जा रही थी। किसी प्रकार वह घारा रुकती नहीं थी। उन दिनों योग-वाशिष्ठ का अनुष्ठान चल रहा था। १० बजे से मुख्ति थे। २ बज गये, भक्तों ने नाम जप प्रारम्भ किया । थोड़ी देर बाद चेतना आई, तब भक्तों के बहुत अनुनय-विनय करने पर आप उठे। किन्तु आपके हृदय की स्थिति ठीक नहीं थी। ५ दिन तक आपने कुछ भी आहार ग्रहण नहीं किया। तीक्ष्ण गर्मी पड़ रही थी। प्रातःकाल ४ बजे प्रमु गंगा जी चले जाते थे । साथ में निर्मल जी, जमूना जी, गोविंद जी एवं गौरी जी जाती थीं। नौ बजे तक गंगा के किनारे जप करते रहते थे। नौ बजे तक बाल एकदम माड़ जैसी जलने लगती थी। गंगा जी भी फाफामऊ की ओर थीं, लगमग आश्रम से आधें मील दूर पर उसी जलती हुई बालू में बिना खडाऊँ के नंगे चरण समाधी पर आते थे। १ बजे तक वहीं समाधी पर बैठे रहते थे। उस समय गुरु समाधी चारों ओर से खुली थी। चारों और केवल काँटे के वक्ष थे। बदन को झुलसा देने वाली गमं हवा अस्थि तक को सुखा देती थी। लगभग १२ बजे भगवान गुरु को गंगा जल का मोग लगाकर और कुछ जल का चरणामृत बनाकर पी लेते थे। आपके पीछे चार मक्त और थे-गोविंद जी(रानी साहबशिवकोटी), निर्मल जी, जमूना जी,

गौरी जी। उन लोगों से प्रभु का वह कठोर तप सहा नहीं जाता था। अतः उन लोगों ने भी ५ दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया । प्रयाग भर में यह सूचना विजली के सदश फैल गई। निर्मल जी एक महीने पहले से बहुत बीमार थीं। उसी दिन पथ्य शुरू किया था। उसी दिन यह घटना घट गई। अत: चौथे दिन उनके मुख से (गंगा जल तक न पी सक़ने के कारण) खन गिर्ने लगा। अतः मृष्ठित भी हो गईं। चौथे दिन सिटी मैजिस्ट्रेट मार्कन्डेय सिंह को किसी ने सूचना दे दी, वो आये । उन्होंने प्रमु से करबद्ध विनय की एवं कहा-"आप सर्व समर्थ हैं, आपकी शक्ति को मैं जानता हूँ, लेकिन आप कुछ ग्रहण कीजिये। आपके ऐसा करने से बहुत क्षति होगी। छोटी अवस्था के साधकों को बहुत द ख होगा।" प्रम को मैजिस्ट्रेट के साथ बहुत कुछ सहानुभूति होते हये भी उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। तत्पश्चात जिन लोगों ने प्रमु के साथ अत्याचार किया था स्वयं आकर प्रमु से क्षमा मांगी एवं मैजिस्ट्रेट ने भी बहुत कुछ प्रार्थना की । तब सब भक्तों ने पाँचवें दिन शर्बत ग्रहण किया एवं प्रमु को संतरे का रस दिया गया। उन दिनों प्रमु के मुख-मण्डल की ओजस्विता अद्मुत हो रही थी। तेज का पूंज मूख-मण्डल से वरसता था। शरीर में रत्ती भर भी शिथिलता नहीं आई थी।

आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी, प्रभु बिना कुछ खाये पीये भी उसी तेजी से सबसे बोलते थे। तीन घण्टे योग वाशिष्ठ के अनुष्ठान का कार्य-क्रम भी उसी प्रकार चलता था। दर्शक लोग भी इस आत्म-बल को देखकर हैरान हो जाते थे। मन्दिर में खड़े होकर सज्जन जनों ने मैं जिस्ट्रेट के सन्मुख वचन देने पर भी कि अब हम लोग कभी भी इस प्रकार की चाल चलकर इनका अपमान नहीं करेंगे किन्तु उनके हृदय की पाप-बुद्धि का नाश नहीं हुआ था। अतः इन लोगों ने दूसरा षड्यन्त्र निकाला। उन षड्यन्त्रकारियों की भी मजबूत पार्टी थी, लेकिन वह लोग महाप्रभु का क्या बिगाड़ सकते थे? साँच को क्या आंच। जिस प्रकार सर्प अपनी वक्रचाल को नहीं छोड़ता उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि वाले भी दूसरे की उन्नति को नहीं देख सकते। उन लोगों ने एक सन्देशा महाप्रभु के पास भेजा कि मन्दिर को त्याग कर कहीं अन्य जगह

चले जायं। यदि नहीं जाते तो विविध प्रकार की घूमधाम से पूजा-पाठ त्याग दिया जाय। विशाल धर्मानुष्ठान छोड़ दिया जाय। केवल घन्टी बन्नाकर साधारण गृहस्य नारी की तरह रहना चाहिये। घन्टा बजाना बन्द कर दिया जाय। बाहर के मक्त नर-नारियों का आना बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। ढोलक, हारमोनियम पर कीर्तन करना बन्द कर दिया जाय, लाउडस्पीकर बजाना बंद कर दिया जाय। आश्रम में किसी भी मक्त को न रक्खा जाय। साधिकायें मन्दिर में क्यों रहती हैं। इस प्रकार की शर्त मंजूर है तो इस स्थान में रहकर शान्ति से मक्ति करें, अन्यथा इस स्थान को त्याग कर इलाहाबाद के बाहर जाना होगा। परन्तु उनके सन्देश मेजने से क्या होता था। समुद्र की मछली को यदि कोई एक लोटे में रखकर पालना चाहेगा तो क्या वह पाली जा सकती है?

#### प्रभुका नियम श्रौर साहस :--

क्या आकाश के तारों को भूमि में लाकर दीपक का काम लिया जा सकता है? क्या समुद्र की मोती को नदी में स्थिर रक्खा जा सकता है? प्रमु गुरु के उस अमर आशीर्वाद को प्राप्त कर चुके थे जिसको जन-जन के हृदय में मर कर आत्म-ज्योति जगानी थी। इस प्रकार की तुच्छ बातों को कहकर प्रमु की मित का यह लोग लोप करना चाहते थे अथवा उसको एक सीमित क्षेत्र में बांघना चाहते थे। किन्तु यह क्यों किसी के अधीन रहते। जो मगवान श्याम-सुन्दर का दास बन चुका है वह किसका दास बनेगा? अतः उन लोगों ने प्रमु को नाना प्रकार से कष्ट देना प्रारम्म कर दिया। जल को मी सुखा देने वाली गर्मी की ऋतु में नल ही काट दिया। पानी का कोई साघन न होने पर पानी मरने वाले को लगा दिया गया, लेकिन पनमरे को भी अनेक प्रकार से धमकाकर उसको पानी मरने के लिये मना कर दिया। जल कुएँ से निर्मल जी, धनश्याम जी, गौरी जी स्वयं लातो थीं। हरीकीर्तन, रामकीर्तन सुरेन्द्र-नारायण के दो बालक शाम को आकर पानी मरते थे। विजली भी काट दी, प्रमु कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप सहते रहते, और हँसते रहते। प्रमु ने हाथ

से पंखा कराना भी छोड़ दिया था। सत्संग में बैठे-बैठे पसीने से कपड़ा भीग जाता, तब भी आप हँसते ही रहते थे। तब भी किसी से कुछ नहीं कहते थे। दर्शक लोग भी आते थे। उनको भी अनेक प्रकार की घमकियाँ दी जाती थीं। प्रवेश-द्वार पर एक-दो देहाती मोटे पहलवान नौकर बैठा दिये गये कि किसी को भीतर न जाने दिया जाय, किन्तु प्रत्येक प्राणी ईश्वर से डरता है। सब को पता है कि एक दिन उसको काल का कलेवा होकर कर्मों का मोग मोगना पड़ेगा। अतः सब ही पाप करते हुये भी पाप से भय मानते हैं। प्रमु की अद्मुत प्रति भाव सहन-शक्ति को देखकर द्वारपाल भी प्रमु के चरणों में पड़ गये। क्षमा माँगकर उसी दिन नौकरी से छुट्टी लेकर चले गये। तत्पश्चांत् एक और आदमी को रक्खा गया कि नारायण के सिवाय अन्य किसी और को अन्दर मत घुसने दो, वह भी इस कार्यं को न कर सका।

अब अनेक प्रकार से नीच कुचालें करनी प्रारम्भ कर दी गईं। मन्दिर में एक दिन दो अण्डे फेंक दिये गये। सेवकों ने प्रमु से जाकर निवेदन किया। प्रमु ने सबको शान्त कर दिया। एक दिन गोश्त का टुकड़ा स्नान की टंकी के पास फेंक दिया गया। प्रमु ने शिष्यों को मना कर दिया कि कोई एक शब्द न बोलना। घण्टा उखाड़कर फेंक दिया। रात्रि को छत में सोने के लिये भक्तों ने एक सीढ़ी बनवा ली थी। दिन भर पंखा न होने से गर्मी से त्रस्त रहने के पश्चात् सायंकाल छत पर चढ़ कर कुछ शान्ति की उपलब्धि होती थी। लेकिन वह लोग यह कैसे सह सकते थे, अतः जिस समय श्री नारायण महाप्रमु भगवान दादा गुरु के पूजन के लिये गये थे, विरोधियों ने कुछ आदिमयों को लगा कर सीढ़ी को उखड़वा कर फेंकवाने का बहुत प्रयास किया, किन्तु ईश्वरेच्छा से सीढ़ी टस सं मस न हुई। प्रमु को संताप पहुँचाने का जो प्रयास था वह निर्धंक ही गया। भगवत विरोधियों ने द्वेष के उद्वेग में नीचा दिखाने तथा दुःख देने का प्रयास करते ही रहे, परन्तु प्रमु निर्मीक माव से हरी मजन करते ही रहे।

प्रमु की भिक्त का महान अपमान किये जाने पर कुछ दिन तक प्रमु केवल जल ही पीकर रहे। २१ दिन तक प्रमुदिन मर में केवल एक बार एक गिलास दूघ पर ही रहे। ज्येष्ठ का मास था, कड़ी गर्मी पड़ रही थी। दो मील की दूरी पर गंगा जी होने पर भी आप तीन बार गंगा स्नान करने जाते थे। प्रमु की दशा एकदम शोचनीय होती जाती थी। मक्तों ने कुचालियों की चाल और प्रमु का आहार त्यागना देख कर विनय की, किन्तु दृढ़प्रतिज्ञ प्रमु अपने जान की बाजी लगा कर भी प्रमु की मिक्त का महत्व रखना चाहते थे, अतः उन्होंने सवकी बातें अनसुनी करके अपने मन का ही करते रहे।

प्रारम्म की सावना अवस्था में ही पेट खराव हो जाने के कारण प्रमुकी खाली पेट एक समय के दूध का सेवन हानिकारक सिद्ध हुआ। अतः उनको बार-बार शीच जाना पड़ता था। एक दिन संध्या का समय था, प्रमु गंगा जी में स्नान कर रहे ये। पेचिश होते-होते शरीर क्षीण हो जाने से उनके हाथ-पैर ठण्डे हो गये। प्राणान्त जैसी उनकी अवस्था हो गयी। किसी प्रकार से वह जल के बाहर आये। इतनी दूर स्वयं जल लेकर आना कितना कठिन था। अद्मुत साहसी थे, किसी प्रकार प्रभु ने पार कर ही लिया। गुरु समाधि पर पहुँच जाने पर उनको लिटाने का प्रयास किया गया, किन्तु यह किसकी सनते थे। उसी रुग्ण अवस्था में भी वह मगवान गुरुदेव की पूजा आरती में संलग्न हो गये। आपका आत्मबल बड़ा ही प्रबल था। थोड़ी बात तो क्या, बड़ी-बड़ी बात को भी कुछ नहीं समझते थे। प्रमु का नियम चल रहा था, वह केवल एक ही बाह्मणी के हाथ का बना हुआ फलाहारी प्रसाद अथवा जल पीते थे। उन लोगों ने प्रमु के नियम को मंग करने के लिये इस ब्राह्मणी को मी अनेक प्रकार से प्रलोभन देकर प्रयाग से भगा दिया। प्रभु को और भी कच्ट बढ़ गया । स्वास्थ्य क्षीण हो रहा था । कठोर साघना चल रही थी । दुध का सेवन प्रतिकृत पड़ता था, क्षुघा अग्नि मन्द हो गई थी। यो भी केदल भाजी का ही सेवन करते थे। अब आउने भाजी खाना भी छोड दिया। एक मास तक केवल मुसम्मी चूस कर ही रहे, क्योंकि उन दिनों फल कूछ भी नहीं मिलता था। केवल मुसम्मी ही थी। समस्या जटिल थी, लेकिन आपके आगे विसी का समझाना-बुझाना बेकार था। साथ में रहने वाले गौरी जी, निर्मल जी, ·घनश्याम जी भी केवल एक बार काशीफल की माजी खाकर रहने लगे ।



कृष्ण भाव से पूजा करती हुई मुवा जी



अमृत स्नान की एक भांकी । सरों पर मटका लिए भक्तों के वीच में प्रभु जी, कलकत्ता



गरू वर्णिमा पर भक्तो के साथ

मुसम भी कितने दिन तक खायी जा सकती है। पहले तो आठ-दस मूसम्भी चस लेते थे या रस ले लेते थे, वह भी छुट गई। दो मील की दूरी से स्वत: ही जल लाना पड़ता था। ऐसी विकट परिश्यितियों में भी आपने अपने नियम को मङ्क नहीं किया, तिनक भी घवड़ाते नहीं थे। भक्तों का ताँता सा लगा रहता था। आप सबसे उसी प्रकार मुस्करा कर बातें करते थे। ज्येष्ठ का मास था, मग्-वान गुरुदेव समाधि पर ही दिन मर रहते थे। चारों ओर से कपड़े का परदा लगा दिया जाता था, किन्तु ज्येष्ठ की लू की ताप परदे से कहाँ रुक सकती थी ? लू में दौड़-पूप करना असहनीय होता था। लू हृदय तक स्पर्ध कर लेती थी। ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने दृढ़ संकल्प से तिनका भर भी नहीं डिगते थे। अपने नियम में जरा भी दिक्कत नहीं मानते थे। धर्म-कर्म प्रम की मिनत की महत्ता को दिखाने के लिये ही था। यह सब देख कर लोगों ने अपनी-अपनी विभिन्न राय देनी शुरू कर दी। किसी ने कहा, आप प्रयाग को त्याग दीजिये। आपनो ऐसे स्थान में रहने से क्या लाम जहाँ अपनी आत्म-शान्ति मञ्ज हो । किसी ने कहा शहर में रहिये । हम लोग आप जैसे महाप्रव को सिर माथे रखेंगे। कोई कहता, फिर भी आप इनका मला ही चाहते हैं तभी तो यह लोग और मद में चर हैं। सबकी बात सुनकर प्रमु हँसते रहते। उनका लोक-कल्याणकारी दिव्य अनुष्ठान चल ही रहा था। उस परिस्थित में भी वे कभी हतोत्साहित नहीं हुये। एक मास के लिये त्रिवेणी के अतिरिक्त नगर के बाहर या नगर के इघर-उघर कहीं नहीं जाते थे। रेल, मोटर या अन्य सवारी का प्रयोग नहीं करते थे। केवल नाव का ही प्रयोग करते थे। आश्रम से छः मील दूर त्रिवेणी भी पैदल ही जाते थे। सामान तथा सेवक सवारी पर जाते थे। मनत लोग पैदल ही जाते थे। उन दिनों मौन वत चल रहा था, किसी से कुछ बात नहीं करते थे। कोई अपशब्द मी कहता था तो हँस कर टाल देते थे। आगन्तुकगण इनकी ऐसी कठोर साघना का अवलोकन करके अचिम्मित होते थे। प्रम् के ऊपर अकस्मात् ही अनेक विपत्तियाँ आकर गिरती थीं। किन्तु वह लोहे के स्तम्भ की तरह अपनी दृढ़ मावना पर आस्द रहते थे। एक रत्ती भी इघर से अघर नहीं डिगते थे।

"आत्मज्ञः शोक संतीर्णं न विभेति कुतश्चन।"

आत्म वेत्ता शोक से पार होकर किसी से भी मयभीत नहीं होता । चैतन्य के एकत्व का परिज्ञान हो जाने से शोक और मोह से रहित हो जाता है।

प्राणी मात्र का कल्याण हो. विश्व में शान्ति और सदबृद्धि हो. इस विचार से प्रम ने एक लाख सीताराम की पुस्तक, जिसमें एक हजार नाम हैं, वितरित की थी। ग्यारह पूस्तक नित्य जपना था। समस्त मक्तों ने दो मास के अन्दर में पाँच-पाँच सवा लाख जप किया था । नाम अनुष्ठान सकुशल समाप्ति के उपलक्ष में प्रमु ने बड़े समारोह के साथ इस नाम यज्ञ की पूर्णाहति का आयोजन किया था, जिसमें जुलूस के साथ भगवान की चौकिया निकाली गई थीं। अनेक बैण्ड बाजा हाथी घोड़ा सजा था। उत्सव में विघ्न डाल कर प्रभ का अपमान कराने के लिये उत्सव मनाने के एक दिन पूर्व ही यहाँ के लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया कि यह सड़क प्राइवेट है, यहाँ से उत्सव का कार्यक्रम प्रारम्भ होकर समांघि तक नहीं जा सकता। वह तो प्रमु की महान शक्ति थी कि ऐसी जटिल समस्या उपस्थित हो जाने पर भी उन्होंने बढ़े समारोह के साथ उत्सव की सब तैयारी ज्यों की त्यों करते रहे। विरोधियों ने समाचार पत्र में समाचार निकलवा दिया कि उनके ऊपर मुकदमा चला दिया गया है। अतः उत्सव का कार्य-क्रम कुछ भी नहीं होगा। जो उत्सव में सम्मिलित होगा उस पर गोलियाँ चलादी जायेंगी। मुकदमादायर हुआ। जज ने बड़ी युक्ति से काम लिया। फैसला भगवान के पक्ष में हुआ। कार्यं क्रम ज्यों का त्यों सम्पादित किया गया। प्रमुके मुखारिवन्द की प्रसन्तता और मन्य मूर्ति को देखकर कोतवाल भी कुछ न बोल सके । रानी साहब (मुआ जी) राजा साहब दिलीप कुमार ने कहा, हम जुलूस लेकर आगे बढ़ेंगे। देखो, क्या होता है ? ऐसी छोटी अवस्था में ऐसा कठोर व्रत, साबना और व्रत की दृढ़ता साधारण जीवों के लिये दूसाध्य ही था। प्रमुके भक्तों ने महान साहस का परिचय दिया। अन्त में कोतवाल आया और उसने चरण छये।

भगवान गुरुदेव की समाधि जिस स्थान पर बनी हुई है वह भी एक दिव्य भूमि है। भगवान केशवानन्द जी के सौ वर्ष पहले से ही संतों की तपःस्थली ही थी। यहाँ पर पहले के बल ऊँचे नीचे खंडहर की कंकड़ीली भूमि, अनेक खाइयाँ, तुलसी एवं बबुल के वक्ष, एक कच्ची गुफा, कच्ची कुटी और घुनी थी। अन्तिम संत ब्रह्मचारी जो महाराज नाम के तपस्त्री संत थे। जीवन के श्रंतिम समय में सुन्दर सेठ नामक एक शिष्य को पंचनामा बनाकर दिया कि जब तक कोई योग्य अधिकारी संत न मिले तब तक तुम लोग मिलकर इस भूमि की रक्षा करना। योग्य संत मिलने पर इस मूमि का अधिकार उसी को दे देना। अब श्री नारायण प्रम जी मगवान केशवानन्द जी की आज्ञा से इस भूमि पर उनकी समाधि बनाकर भूमि को प्रयोग में लाने लायक बनाना प्रारम्भ कर दिया. क्योंकि महाप्रम को इन सब बातों का ज्ञान भी नहीं था कि यह किसी अन्य की भूमि है, क्योंकि गुरु महाराज क्या, अन्य संत लोग भी यहीं पर निवास करते थे। इसके अतिरिक्त कई अन्य वृद्ध लोगों ने श्री महाप्रमु से प्रार्थेना करी कि आपने बड़ा ही कल्याण करा जो इस मुमि का उद्धार कर दिया। यहाँ तो दिन के समय में भी कोई भूल कर नहीं आता। एक दिन ब्रह्मचारी जी का सेवक सुन्दर सेठ आया था, आश्रम की रूप-रेखा को देखकर उसे बड़ी ही शान्ति हुई और उसने कहा कि अब मैं ब्रह्मचारी जी के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में पंचनामा बनाते हुये यह आदेश दिया था कि जब तक योग्य संत न मिले तुम पांची जने मिलकर इस भूमि की रक्षा करना। उनमें सरपंच मुझको ही बनाया था। अब वह कागज हम आपको दे देंगे। अब आप जैसे योग्य तपस्वी, त्यांगी, ज्ञान स्वरूपी संत कहाँ मिलेंगे ?

साधु का हृदय सदा साधु ही रहता है। महाप्रभु ने कहा, आपका विचार सुन्दर ही है, लेकिन हम कागज क्या करेंगे ? हमें भी गुरुदेव की आजा का पालन करना है। सद्कर्म करना और कराना है। परोपकार के लिये जीवन मिला है, परोपकार में ही बिताना है। ठीक है, आप भी संत की सेता से उन्हरण हो गये, योग्य संत को भूमि जिम्मे लगाकर। हम भी इस मूमि को गुरु की सेवा में लगा कर उन्हरण हो जायेंगे। मूमि का क्षेत्रफल लगमग साढ़े तीन वीचा था, जिसमें आधा से ज्यादा ऊँवी नीची खाइयाँ थीं। महाप्रभु को

जगत की कुबुद्धि का क्या पता था कि मनुष्य कहे हुये वचन को भी बदल लेता है। संतों की वस्तु पर अपनी नियत भी डुबा सकता है?

भगवान से विरोध करने वालों को जब यह जात हुआ कि सुन्दर सेठ ने महाप्रमु को मुमि अपंण कर दी तथा कागज देने को भी कह रहा है, तो उन लोगों के मन में बड़ा ही क्लेश हुआ, अतः घोबी के कूत्ते की तरह उससे जाकर मिले और कुबड़ी मन्थरा जैसे बन गये प्रमु नारायण की मिनत में विझ डालने की। प्रातःकाल गंगा स्नान करने के पश्चात समाधि के पास बैठ कर श्री गृह-क्षेत्र जी र दासबोध पढवा कर भीष्मदेव ,नामक मक्त से सून रहे थे। इतने में एक व्यक्ति कुछ कागज लेकर आया और कहा कि हम यहाँ के प्रवान से बात करना चाहते हैं। संकेत के द्वारा उसको बैठा दिया गया। दासबोध का निश्चित अध्याय समाप्त होने पर श्री गुरुदेव भगवान तो समाधि पर पूजा करने लगे. वह सेवक भी पूजा कराने चली गई। भीष्मदेव ने अपने मन से उससे बात करके कागज ले लिया। बाद में वह कागज पढ़ा गया, जिसमें लिखा था कि आप इस भूमि को फौरन खाली कर दीजिये, यह मूमि हमारी अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। नालिश मेजने वाला था सुन्दर सेठ । हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्यं हुआ ऐसी उसकी कुबुद्धि की नोटिस से । महाप्रमृ दयालु थे, सच्चे थे, वह ईश्वर के पुजारी और स्थागी थे । उन्हें किसी को जमीन से क्या मतलब ? जिसने अपने सर्वस्व को त्यागने में एक पल नहीं लगाया, उसको तीन बीघे मूमि से क्या प्रयोजन था। लेकिन समस्या यह थी कि उस स्थान पर मगवान गुरुदेव की समाधि बन चुकी थी. बतः सुन्दर सेठ को बुलवाया, उसने अपने पुत्र कमला को मेजा। वह आश्रम देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, कहने लगा, यह तो पता ही नहीं लगता कि यह वही भूमि है जिसमें ब्रह्मचारी जी की कृटिया भी। भी महाप्रमु ने कहा, "इस प्रकार की नोटिस आपके पिता जी की ओर से बाई है। नोटिस के पूर्व तो वह स्वयं आये ये और कह गये थे कि मैं श्रद्धाचारी के ऋण से उऋण हो गया, और पंचनामा का कागज भी आपकी ही सौंप दूंगा। बल्कि हमने कहा, कागज की क्या आवश्यकता है, हमको तो आयम बनाने की कोई इच्छा नहीं है। इस स्वान पर श्री गुरुदेव मगवान की समाधि होने से पूज्यनीय एवं शान्तिदायक स्थान इच्छा न होते हुये भी बनाना पड़ रहा है। लेकिन जब आपके पिता जो के द्वारा ऐसी नोटिस आई तब हमको बड़ा ही आश्चर्य लगा। ठीक है, आप पिताजी को कह दीजियेगा, श्री गुरुदेव भगवान की यहाँ पर समाधि होने के कारण इस स्थान में कार्यक्रम तो होंगे ही, इसकी उपयोगिता सदा रहेगी ही। अतः पिता जी को अगर इच्छा नहीं है कि संत की भूमि में सरकर्म हों तो वह जहाँ चाहें श्री गुरुदेव के पंचतत्व के शरीर के सहित समाधि उखाड़ कर रखवा दें, हम वहीं पर उनकी सेवा करेंगे। "कमला ने कहा, पिता जी को इस प्रकार इतने बड़े संत के समक्ष झूठ नहीं बोलना चाहिये था। यह भूमि तो सन्तों की है, हम लोगों का इसमें कोई अधिकार नहीं है। यह सरकारी परती जमीन पड़ी थी जिसको सरकारी अफसरों ने ब्रह्मचारी जी की मिनत से प्रमावित होकर उनके नाम कर दी थी। अब हम पिता जी से सब बातों को बतलायेंगे।

विनाश काले विपरीत, बुद्धि की युक्ति सिद्ध होनी थी। सुन्दर सेठ कुबुद्धियों की संगत से नीचत्व पर उतर आया था। फलतः उसने मुकदमा दायर कर दिया। प्रयाग के माने हुये प्रतिष्ठित लोगों ने उसको समझाया कि यह तो धार्मिक एवं परोपकारिक संस्था है। ऊँवी नीची कंकड़ीली, नाले और साइयोंदार परती भूमि के लिये आप क्यों वृद्धावस्था बिगाड़ते हो, लेकिन क्या रावण ने विमीषण की नीति को माना ? अंत में लोगों ने कहा, आप दस हजार रुपये नगद ले लीजिये और सुलहनामा कर लीजिये, आपकी भूमि इतनी कीमत की तो है भी नहीं। परन्तु उसने किसी की सलाह को नहीं स्वीकार किया। उसका एक कारिन्दा ठाकुर नाम का था। वह बहुत परेशान करता रहता था। महाप्रमु की साधना-स्थली गुरु-समाधि से काफी दूर पर थी। भरी दोपहरी में जब भी हल बैल लेकर समाधि के समीप जोतने के लिये चला आता। इस सेवक और मुआ जी को सुनते ही उसको समझाने के लिये आना अनिवार्य हो जाता था। मरी दोपहरी में बाओ, फिर दिमाग लड़ाओ, तब वह जाता था। हिन्दू था, इतना तो समझता ही था कि वह अनर्थ कर रहा है, क्योंकि जिस भूमि पर कभी जोताई और बुबाई वहीं हुई और जिस महभूमि

को सत्संग मजन के लिये उपयोगी बनाया गया है उस पर खेत बोने के लिये प्रयास करना मित में विघ्न पहुँचाना नहीं तो क्या है। सुन्दर सेठ अपनी जिन्दगी भर मुकदमा लड़ता रहा, हाईकोर्ट तक से हार गया, परम घाम को चला गया। फिर कमला भी घन के साथ-साथ मुकदमे का वारिस बनकर लड़ता रहा। दो-चार साल में अपना भी काल का ग्रास बन गया। यह सब है संसार, आते जाते हैं लोग, कमों का मोग मोगते रहते हैं। लेकिन चेतना नहीं आती। इसके अतिरिक्त अन्य जो अस्सी बीघा जमीन है, वह सब खरीदी हुई है।

श्री नारायए। श्राश्रम का आदुर्भाव: श्री गुरुदेव नारायण महाप्रमु जी की बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी कि वह आश्रम का निर्माण करें। वह स्वतन्त्र एकांतिक मिनत करना चाहते थे। आपके गुरुदेव मगवान केशवानन्द जी की आज्ञा और आशीर्वाद निरर्थक कैसे जाता? कुछ लोग जो महाप्रमु से निरथंक द्वेष रखते थे, जैसे रामसे रावण, अनेक प्रकार से मिनत में विघ्न पहुँचाते रहते थे। इन्हीं सब विघ्न बाघाओं और उपद्रवों को देखकर सुरेन्द्र-नारायण अग्रवाल ने बिना गुरुदेव की आज्ञा के गजाघर प्रसाद जी मार्गव से सलाह लेकर गुरु समाधि को श्री नारायण आश्रम संस्था के नाम से रिजस्ट के करवा लिया। रिजस्ट के कर लेने के पश्चात्, रिजस्ट्रेशन का कागज श्री महा-प्रमु के समक्ष रख दिया। प्रमु के पृथ्वतं, रिजस्ट्रेशन का कागज श्री महा-प्रमु के समक्ष रख दिया। प्रमु के पृथ्वतं पर कि यह क्या है? तब उन लोगों ने सब बातें बतलाई। जो होना था वह हो ही चुका। गुरुदेव जी क्या कहते। लेकिन उन्हें यह सब रुचकर नहीं लगा। गुरु की इच्छा को कौन टाल सकता है?

महाप्रमु का जीवन-चरित्र लिखना एक महामारत है। लिखना है। हम लोग दो-तीन जने भी अंगी बनकर ही इस संसार में आये थे। रानी साहब (मुआ जी) तथा इस सेवक को तो सदा युद्ध करने की ही सेवा करनी पड़ती थी। इतना सब होने पर भी विद्वेषी भक्तों को शान्ति नहीं मिली।

तारील ४-१-१६५७ को फिर एक घटना घटी। श्री गुरुदेव महाप्रमुका सत्संग हो रहा था। कोई भेक्त गुरु समाधि का दश्न करने आया था। उसने

देखा, समाधि जाने वाली सड़क के ऊपर कई बड़े गड्ढे खोद दिये गये हैं जिससे कि कोई समाधि का दर्शन करने जा न सके। गुरु समाधि पर कोई जाकर पूजा न कर सके। उसी समय मुआ जी वहाँ पर गईं और गड्ढा खोदने वालों को कहा, तुम लोगों को पाप करने में डर नहीं लगता, यह तुम मक्तों के लिये गड्ढा नहीं खोद रहे हो, अपने लिये खोद रहे हो। उसी समय उन्हीं मजदूरों से गड्ढा पटवा कर उन लोगों को मगा दिया।

गुरुदेव की कुटिया में श्रान :— किसी तरह मामला दो-चार दिन शान्त रहा। उस दिन सायंकाल ६ बजे मगवान गुरुदेव की समाधि का दर्शन करके तो हम लोग आये थे। रात्रि = बजे आकर वाबादीन बढ़ई ने बतलाया कि मगवान गुरु की समाधि के पास बड़ी जोर से आग जल रही है। महाप्रमु ने सुनकर भी अनसुनी कर दी। हम लोगों ने सोचा, दुःख दिलाने वाला भी प्रमु है, दिलाता है तो दिलाने दो। योग क्षेम जब करने की इच्छा होगी तव करेगा। प्रातःकाल जब गंगा स्नान करने तथा गुरु पूजन के लिये गये, तब देखा कुटी तो राख के ढेर के रूप में पड़ी थी। लेकिन मगवान गुरुदेव की फोटो और जिस चौकी पर फोटो रखी थी वह और पूजन की आसनी ज्यों की त्यों पड़ी थी। उसमें आग की लपट तक नहीं आई। मुआ जी ने दूसरे दिन मल्लाहों को लगा कर उससे भी अधिक सुन्दर कुटी बनवाई। पुनः उसमें कुप्रवृत्ति वालों ने आग लगवा दी, तत्पश्चात् महाप्रमु ने हमलोगों से कहा, हम तो वनवासी हैं। हमको इसी प्रकार वृक्ष की छाया में बैठकर पूजन मजन करने दो।

शिष्यों से साधन:—महाप्रमु स्वयं तो कठोर से कठोर व्रत करते ही थे, लेकिन साथ में हम लोगों की भी परीक्षा लेने में कसर नहीं रखते थे। एक बार पूस के महीने में जब रात्रि दिन कोहरे के रूप में जल बरसता जैसा मालूम पड़ता था, खौलता हुआ जल भी हाथ में गर्म नहीं लगता था, हम लोग कहाँ तक गुरुदेव की आज्ञा में तत्पर रहते हैं, विचार कर, इस सेवक को, घनश्याम जी और गौरी जी को आज्ञा दे दी कि दिन में एक बार कच्चे पपीते को खाना, और रात्रि को एक बार चाय पी लेना। दिन मर गुरु-

समाघि पर बैठकर गुरु नाम का जाप करना, कुछ निश्वित संख्या का आदेश या जो सात दिन में पूरा करना था। समाघि पर कोई ऐसी रक्षा का साधन मी नहीं था जो बर्फी नी हवा से रक्षा करता। मगवान गुरु की शक्ति से वह पूरा हो गया।

कोर्तन में भी रुकावट-जिस दिन साधन समाप्त हुआ उसके दूसरे दिन से ही अड़तालिस घंटे का अखंड कीर्तन गुरु समाधि पर हुआ। मगवान गुरुदेव श्री महाप्रमु जी, कोमल से भी कोमल, नम्र से भी नम्र एवं कठोर से भी कठोर थे। की तैन में लाउड स्री कर लगाया गया था। रात्रि दस वजे की तैन करने वालों में से एक मक्त गृरु सनाधि से साधना स्थली में महाप्रमु जी के पास आया और बोला—-भगवन्, कुछ व्यक्ति लोग आये हैं और लाउड स्पीकर बन्द करने को कह रहे हैं। महाप्रम् जी परम सरल थे, उन्होंने कहा, भगवान का नाम तो सभी को त्रिय होता है, यदि किसी को कोई दिनकत होती है तो ४ घंटे के लिये बन्द कर दो न, फिर चता लेना। उन लोगों ने कहा ठीक है। इतने में वह लोग पूलिस को ले आये कि लाउड स्रीकर यह लोग क्यों बजा रहे हैं। जिस समय पूलिस आई लाउड स्पीकर बन्द था। किर भी यह लोग साधना स्थली पर आये और इस सेवक से पूछने लगे कि यह लाउड स्पीकर किसके आदेश से बज रहा है। हमने कहा, प्रमुका कीर्तन है, उसी के आदेश से बज रहा है ताकि सभी के कानों में भगवान का नाम पड़े। भगवान गुरु की समाधि गंगा के किनारे एकदम एकांत में है, बस्ती से दूर है। कहिये क्या बात है ?

वह कहने लगा, कीर्तन कराने का मालिक कौन है ? हमने कहा, जिसके नाम का कीर्तन है, वहीं इसका मालिक है। यों तो मेरे गुरुदेव श्री नारायण महाप्रमु के आदेश से ही यह कीर्तन हो रहा है। फिर हमने कहा, आप लोगों नो तो परम प्रसन्न होना चाहिये कि ऐसे त्यागी, कर्मनिष्ठ संत के द्वारा विश्व-कल्याण के हेतु यह कीर्तन हो रहा है। इतना सुन कर वह चले गये।

कुछ दिन पश्चात् श्री गुरुदेव महाअभू ने अपनी साधना स्थली में ४८ घंटे का कीतेंन किया था। लाउड स्तीकर लगा हुआ था, वृस-वास से परस

अानन्द के साथ कीतंन हो रहा था। दो सी के लगभग मक्त बैठे थे। सब प्रेम में तन्मय थे। श्री गुरुदेव जी भी समाधि अवस्था में लीन थे। किसी व्यक्ति ने आकर हमसे कहा, देखिये आपको कोई बाहर बुला रहा है। गुरु सेवा करना ही शिष्य की सारी पूजा और साधना है। ऐसा सोच कर बाहर गये तो देखा, खाकी वर्दी वाले भगवान खड़े हैं। वह कहने लगे, लाउड स्पीकर वाला कहां पर है, हम उससे बात करना चाहते हैं। हमने कहा, हम ही लाउड स्पीकर बजाने वाले सेवक हैं, कहिये क्या काम है! खाकी वर्दी वाले भगवान बोले, खिंद मैं आपको बड़े घर में पहुंचा दूं तो ! हमने कहा, जो मेरे मालिक की हुपा होगी वही होगा, आप मेरे इस शरीर को जरा छूकर तो देखिये। आप हिन्दू होकर विधिमयों जैसी बातें करते हैं। आपको हिन्दू होने के नाते धिक्कार है। कम से कम मले मनुष्य की तरह सम्यता से बातें करिये। सब बातें समझिये। इस समय मध्याह्न है, केवल एक बजे हैं। इस समय का अनुमित पत्र है। आप जिस ओहदे पर नियुक्त हैं वह तो सच्चाई और इन्साफ का स्थान है। बेचारे सज्जन थे, गलती मान ली। उन्हें प्रसाद दिया गया। उसके पश्चात वह भक्त हो। गये और कमी-कभी श्री महाप्रमु के दर्शन करने आते थे।

मगवान गुरुदेव महाप्रमू सदा यही कहते हैं कि मानव जीवन महान पुण्य से प्राप्त हुआ है। इसको मौतिक भोग में आसकत होकर नहीं नष्ट करना चाहिये। खाना, पीना, सोना तो पशु भी करते रहते हैं, अतः ईश्वर के लिये कुछ न कुछ करते रहना चाहिये। वैशाख मास था। आपने ग्रामवासी मक्तों को खुला कर कहा, ''देखो, भगवान का अमृतमय नाम जीवन को अमृत बना देता है। प्रभात की बेला में अगर उस नाम का कीर्तन करते हुये ग्राम परिक्रमा करी जाय तो कितना अमर फल देने वाला होगा! नाम की ज्योति प्रत्येक के दिल में जल उठे, उसके मधुर नाम का सब पान करे, हमारी तो सदा यही इच्छा रहती है। मगवान का आनन्दमय नामजीवन की यथावंता को आलोकित कर देगा। सहज समाधि की उच्चतम स्थित पर बैठाने की यही सरल साधना है।" सब लोगों ने सहमत होकर एक स्वर से कहा—हम सभी प्रभात फेरी में सिम्मलित होंगे।

दूसरे दिन से वैशाख प्रारंभ था। प्रभात फेरी का कार्यक्रम हो गया। आगे एक संत हारमोनियम लिये रहते थे, पीछे-पीछे सुरदास नामक ढोलक वाला माई रहता था, साथ में अन्य साज वाले और लगमग १०० व्यक्ति केवल माई रहते थे। 'कृष्ण गोविन्द गोपाला, मज मुरली मनोहर नन्द लाला' यही नाम वृति थी। बाबा जी भगवान के रिसक प्रेमी थे। परम मध्र स्वर से वह कीर्तन करते चलते, पीछे-पीछे अन्य लोग । घर-घर से बच्चे बड़े उठ-उठ कर साथ में हो जाते, लेकिन प्रमुकी गजब की लीला है-- "प्रमु निराली तेरी शान है आँख वालों को ही तेरी पहिचान है।" पन्द्रह दिन तक प्रमात फेरी का कार्यक्रम निर्विचन बड़े ही आनन्द से चलता रहा, उसके पश्चात विझ पड़ना प्रारम्भ हो गया । पहले दिन तो प्रभात फेरी वालों को कुछ लोगों ने गालियाँ दीं। उन लोगों ने आकर महाप्रमु से निवेदन किया। प्रमु खुब हँसे और बोले-"देखो, आज मगवान ने आप लोगों के ऊपर कितनी करुणा दृष्टि बरसाई है। आप लोगों के अन्त:करण का प्रेम प्रमु को आपकी ओर खींच लेगा। ऐसी परिस्थिति में निर्मीकता से हरि का नाम स्मरण करते रहना चाहिये। अपने नियम में शिथिलता नहीं होनी चाहिये।" प्रम ने प्रसाद मँगवा कर सबको बाँटा । सब लोग बड़ी प्रसन्तता से महाप्रमु का जयकारा लगाते हुये गये ।

दूसरे दिन कुछ बच्चों ने कीर्तनकारों के ऊपर छोटी-छोटी कंकड़ियाँ फेंकी और कहा—"फिर आ गये निद्रा भग्न करने के लिये। यह लोग न जाने कहाँ के फालतू हैं, न अपने आप सोते हैं न सोने देते हैं।" कीर्तनकार साधू ने कहा, "भय्या! यह ६ बजे प्रात:काल की अमृत बेला है। एक क्षण भगवान का नाम लेकर हृदय-गागर में अमृत भर लो। न जाने किस दिन जीवन की संघ्या हो जायेगी।" ऐसा कहकर कीर्तन करते हुये मक्तगण आगे बढ़ गये। १ घंटे प्रभात फेरी होती थी। भक्त लोगों ने लौटकर सब घटना का वृत्तांत बतलाया।

श्री महाप्रमु ने कहा, "वह भी हमारे ही मगवान हैं। विरोध करने वालों का भी हमारा स्वागत है। उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं। मगवान उनको सद्बुढि प्रदान करे।" मक्त गणों को उत्साह मिला, एक नयी चेतना जाग्रित हुई ।

महाप्रमु प्रेम के अथाह समुद्र हैं। वह संभी से प्यार करते हैं। बाल्या-वस्था से सघन जंगल, पशु पक्षी एवं नीरव आकाश से वह वार्तालाप करते थे। सरोवरों से और सरोवरों की मछिलियों से एकांत में बैठ कर प्रेम देते और प्रेम लेते थे। उनको किसी की आवश्यकता नहीं थी। अभी मी प्रमु एकांत में आनन्द मना लेते हैं। गुरु समाधि की मागैहीन खाइयों पर निर्मीक रूप से विचरण करते थे। दिन मर उस घोर जंगल में बैठे रहते थे जहाँ दिन में एक गौ गंगा जी का जल भी पीने नहीं आर्ता थी। आज उन्हीं की साधना और तपस्या का फल है कि गुरु समाधि श्री नारायण आश्रम नाम से विश्लुषित होकर जंगल में मंगल हो रहा है। महाप्रमु को लोक-कल्याण में महान संकटों का सामना करना पड़ा।

प्रभात फेरी का कार्यक्रम चल ही रहा था। प्रमु कर्मठशील थे। उन्होंने कभी भी आलस्य से प्रीति नहीं लगाई। महान पुरुषार्थी थे और छोटे से छोटा काम करने में भी संकोच नहीं करते थे। यह आपके चरित्र की महानतम विशेषता है।

प्रभात फेरी समाप्त होने के पश्चात, कुछ और ऐसा रुचिकर और कल्याणकारी कर्म होना चाहिये जिससे जीवों का वास्तविक उद्धार हो। आप प्रेरणा प्राप्त करने के लिये भगवान गुरु की समाधि के समीप विराजे हुए थे कि कुछ मक्त लोग आये जिसमें एक वकील मक्त भी थे, उन्होंने दण्डवत प्रणाम करके श्री गुरुदेव से निवेदन करते हुये बतलाया कि कचहरी में एक मुकदमा दायर किया गया है जिसमें अपराधी महाप्रभु, निर्मल जी, घनश्याम जी और क्वमणी जी को बनाया गया है। अपराध में यह दिखाया गया है कि इन लोगों ने, मुकदमा दायर करने वालों के कटहल चुराये, ढेले चलाये और दिवाल तोड़ी। यह सुनकर सभी भक्त लोग खूब हँसे। हम लोग भी खूब हंसे। घन्य हो मेरे राम। किस-किस स्वरूप में आप आते हैं और क्या-क्या करवाते हैं। मीरा को तो विष का प्याला ही पिलाया। यहाँ तो चोरी करने के जुर्म में मुकदमा भी दायर करा दिया। दायर करने वालों ने अनेक प्रकार की चाल चलकर

सबको कचहरी में ले जाना चाहते थे, लेकिन मगवान अपने मक्तों की सच्चाई की आन को सदा से रखते आये हैं।

जाको राखे साइयाँ, मार न सकता कीय। बाल न बांका कर सके, जो जग वैरी होय।।

भगवान गुरुदेव महाप्रमु सवारी पर चढ़ते नहीं थे, वे आश्रम के अतिरिक्त कहीं जाते नहीं थे। जज में दूसरा कोई नहीं, वहीं मेरा इष्ट हैं। जज ने मुकदमा खारिज कर दिया। घन्य हो नाथ! कैसी-कैसी परीक्षा आप लेते हैं। मानव मन की कितनी बड़ी भूल है। जिसे वह अन्धा बनकर, पृथ्वी में दर-दर ढूँढ़ता हुआ ठोकर खाता फिरता है वह अपनी आँखों में ही छिपा बैठा है। वास्तव में वही पुष्प है, वही रस लेने वाला भौं रा है। वह स्वतंत्र है, स्वच्छन्द है, सबमें रमण करने वाला वह दिव्य तत्व सबको अपने इशारे पर नचा रहा है।

उस ईश्वर की लीला अनोखी है। महाप्रमु से अकारण द्वेष रखने वालों ने समाधि जाने का रास्ता बन्द करने के लिये दिवाल बनवा दिया, लेकिन बनी बनायी दिवाल शाम को अपने आप गिर पड़ी। दो बार पूरी दिवाल बनाई गई और सायंकाल वह अपने आप गिर जाती थी। अन्त में कारीगरीं ने बनाने से जवाब दे दिया कि हम लोग बाल बच्चे वाले हैं। निस्सन्देह महाप्रमु एक पहुँचे हुये सिद्ध पुरुष हैं। हम लोग दिवाल नहीं बनायेंगे चाहे हमें यहाँ पर रखा जाय या न रखा जाय।

सच में स्वामी राम ने ठीक ही कहा था— हे मेरे परमात्मा ! तेरे ऋषियों की गम्भीर वाणी गुफाओं से निकल कर सोती हुई दुनिया को बुलाती, जगाती और हिलाती है। अत्याचार सिकुड़ कर स्तम्मित हो जाता है। आपके समक्ष देश और काल का चूंचट उचड़ जाता है। आप अपने भक्तों के लिये परम दयालु होकर मार्ग के कंटक अपने कोमल हाथ से सफा कर देते हैं। अपने बाहुपाश को फैलाकर अपने प्यारे भक्तों को उसमें समेट लेते हैं।

स्वामी राम की वाणी और उनका अनुवाद सामने नाचने लगा, यह सब सुनते और देखते हुये। गुफावास— धन्य है इस झंझावात को जो प्रमु के और भी निकट लाकर खड़ा कर देता है। पर्वतों को हिलाने वाले तूफान जैसी परिस्थितियाँ सच्चे मक्त को आत्मा में स्थित करने का सुगम साधन बन जाती हैं। यह इस सेवक का अपना निजी अनुभव है। आज माता-पिता यदि मोहवश भिक्त में न लगने देने की ताड़ना देते तो शायद यह जीवन-सौरम गुरु के चरण का मकरन्द पान न किया होता। यदि गुरु के द्वारा कठोर से कठोर शासन और ताड़ना न हुई होती तो यह दिल खाली न हुआ होता। अब इसमें कुछ भी नहीं है। यह उन्हीं की परम कृपा है। मेरे गुरुदेव महाप्रमु को लोक-कल्याण करने के लिये भी महान से महान कब्टों का प्रत्यक्षीकरण करना पड़ा। फिर हम जैसे सेवकों की बात ही क्या? मगवान श्रीराम को लोक-हित के लिये कितनी यातनार्ये सहनी पड़ीं। जगत-माता, जगत-जननी पराम्बा को ऋषि वाल्मीक के आश्रम में रहना पड़ा। लोक-हित के लिये प्रमु को सरस कोमल वक्षस्थल को वज्र जैसा कठोर बनाना पडा।

मेरे गुरुदेव का हृदय मिनत रस से सराबोर सदा से रहा है। यद्यपि अद्वैत ज्ञान को ही उन्होंने अपना अंग माना है। आपकी आत्म-निष्ठा और उदार अयहार गंभीर और सराहनीय है, लेकिन राम नाम उनका प्राण है। प्रभु हुँसते हुये कमल थे। मनत लोग कहते थे कि महाप्रभु के मुँह से फूल झरता रहता है। आपकी चंचल प्रकृति, मनोविनोदी स्वमाव को देखकर तत्वज्ञ गुरुदेव केशव कहते थे, देखो हमारा कृष्ण आ रहा है। जैसी दिव्य मिवष्य- बाणी उनकी थी वैसी ही वाणी आपकी। कुछ पूर्व हम लोगों ही से प्रभु कहने कार्गे थे, देखो लितने दिन का महानन्द है उतने ही दिन का है। इस आनन्द का रसपान जितना जो कर सके कर ले। फिर हम वहीं नहीं रह जायेंगे। हम कोग बालक कुछ समझ नहीं पाते थे दिव्य पुरुष के गूढ़ मेद को। उनको पूर्णतः एकांत वास करना है यह किसको मालूम था! एक मास पूर्व आपने कहा, देखो १ लाख सीता राम की पुस्तक गीता प्रेस से मंगानी है। समस्त मक्तों की बांटनी है। कम से कम वह लोग नित्य तीन ही पुस्तक का जाप करें। बाम जप ही कलियुण के जीवों को पार उतारने का साधन है। आपने गीता

प्रेस से सीताराम की पुस्तकों मंगवा कर वांटना मी प्रारम्म कर दिया। एक लाख पुस्तक मंगवायी गयीं। आपको चार मास के लिये गुफा में रहना था। गुफा में जाने के दो दिन पूर्व आपने कहा, यदि हम गुफा में निवास करना चाहें तो कहां पर करें? फिर अपने आप ही मिस्त्री को बुलाकर उसी मंदिर के अंदर अस्थायी गुफा बनाने की बात की। हम लोग प्रभु के मावों को समझ ही नहीं पा रहे थे। शर्नः शनैः आपने अपने मावों को व्यक्त करना प्रारम्भ किया। कहने लगे इस सेवक से, हमको तो चार मास तक एकांत में रहना है, सूर्य के प्रकाश में नहीं आना है, मौन रहना है, किसी भी प्राणी का सामना नहीं करना है, लेकिन हमने पहले से कुछ भी विचार नहीं किया कि हमको तो गुफा वास करना है और दिसम्बर में श्री राम-नाम महायज्ञ करने का भी संकल्प कर लिया है। मन में तिथि भी निश्चित कर चुके हैं। हमने सब हिसाब-किताब किया तब पता लगा कि यज्ञ प्रारम्भ होने के आठ दिन पूर्व ही हम गुफा के अनुष्ठान से निकल पायेंगे। एक मास का यज्ञ होना है। चूमधाम से यज्ञ होना है। सारा प्रबन्ध करना पड़ेगा। गुरु के ऊपर भरोसा रखना चाहिये।

तत्पश्चात् मुआ जो (रानी साहुब), जमुना बहुन जी को बुलाया और हमको भी बैठाया। भगवान गुरुदेव बोले—"देखो, हम तो पूर्ण एकांत वास लेकर नियम में बघ जायेंगे, न किसी के सामने आ सकेंगे, न बात कर सकेंगे, न कुछ प्रेरणा दे सकेंगे। स्यूल रूप से अलग रहेंगे। सबेरे २।। बजे गंगा स्नान करने जायेंगे जब सारा संसार सोता रहेगा। उस समय तुम लोगों में से एक गुफा की सफाई करना, एक स्नान करके पूजा लगाना, और एक टार्म और वस्त्र लेकर पीछे-पीछे चलना।" भगवान गुरुदेव बार-बार यही कहते थें कि विचार कर चलना। घबराना नहीं, शान्ति रखना। भगवान की मन्ति से द्वेष करने वाले लोग कुछ न कुछ दूषित विचार अवश्य लायेंगे, लेकिन तुम लोग गुन को हृदय में बैठाकर सब कुछ करना। रात्र १२ बजे के पूर्व मी एक बार सभी शरणागत मन्तों को बुलाकर समझाया कि तुम लोग न घबड़ाना, शान्ति घारण करना। विष्णू देवी जी, गौरी जी, घनश्याम जी से कहा, "अपनी-

अपनी सेवा सब ठीक प्रकार से करती रहना।" बारह बजने में पाँच मिनट बाकी थे, हम लोग प्रमु के चरणों के समीप बैठे थे, नेत्रों से सबके जल बहु रहा था, किसी को कुछ मी चेत अथवा सुध-बुध नहीं थी। सब साष्टांग दंडवत करके पड़े ही हुये थे कि घड़ी ने ठीक बारह बजा दिया। जब मस्तक ऊपर उठाया तो देखा कि प्रमु नेत्रों से अदृश्य हो चुके थे। हृदय में अजीब पीड़ा हो रही थी सभी के, लेकिन करते क्या?

उस समय न हम लोग बक्स रखते थे न ताला ही बन्द करते थे। प्रमु विशेष वस्तुओं का रखना पसन्द ही नहीं करते थे। एक गठरों में प्रमु के वस्त्र रहते थे। इस सेवक के पास तो गठरी भी नहीं थी। कभी-कभी तो एक घोती भी पहनने को नहीं रह जाती थी। प्रमु केवल तीन घोतियाँ रखते थे। दो पहनते थे, १ असमय में स्नान करके पहनने के लिये रहती थी। इसके अतिरिक्त जितना भी आ जाय सब बँट जाता था। मुआ जी उस समय अपने घर से आती थीं। जमुना बहन जी उसी समय आई थीं। मन्दिर के सब दरवाजे खुले पड़े रहते थे। मन में कभी कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ था, न कभी किसी प्रकार की ऐसी घटना हुई थी जिससे कोई आशंका उत्पन्न होती।

मेरे मगवान गुरुदेव की त्याग मावना और सत्यपरायणता की निष्ठा अदितीय है। आप गुफा में दिन मर में सवा लाख पुष्पों को चढ़ाते थे, ज्यान तथा जप जो भी कुछ करते थे उसी में लीन रहते थे। इसके अतिरिक्त ६ बार पूजन ही करते थे। दिन मर जल भी ग्रहण नहीं करते थे। रात्रि को दस बजे अल्प सब्जी का सेवन करते थे। आत्मा में रमण करने वाले प्रमु को कहाँ क्षुषा का मान था। वे स्वयं मुक्ति स्वरूप हैं। शारीरिक अहंकार महत्व भी लीन हो चुका था, उनके समक्ष थी केवल मगवत स्मृति, अत: सतत्, सर्वदा सर्व अवस्था में परमात्म चिन्तन और मजन में तन्मय रहते थे।

प्रभु की भिक्त लोकातीत अवस्था पर पहुँच रही है। लोगों से यह भेद कैसे छिप सकता था। सूर्य के उदय होने पर प्रकाश तो फैलेगा ही। प्रभु से वृथा वैमनस्य रखने वाले लोगों से यह उत्कर्ष कैसे सहन हो सकता था? जिस अकार जल की जोंक वृथा अन्यों का खून चूस कर अपने प्राणों को गँवाती है

उसी प्रकार से असद् विचार वाले वृथा में अन्यों के उत्कर्ष को सहन नही कर सकते । वह अपनी हानि करके भी दूसरों को दुख पहुँचाते रहने की चेष्टा करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव ही होता है। प्रमुकी गुप्त वास की साधना को दो मास भी पूर्ण नहीं हुये थे, बीच में ही आपकी बाल्यावस्था से पूजी हुई राघा-कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा को मन्दिर से लोगों ने हरण कर लिया। उस दिन प्रमुका स्वास्थ्य कुछ विशेष गड़बड़ था। हम लोगों को गुफा के बाहर से ही पता लग गया था, लेकिन उपाय क्या था ? बारह बजे रात्रि तक प्रमु अपनी गुफा में बेचैनी के कारण सीये नहीं थे, अतः बाहर हम लोग भी नहीं सोये थे। प्रात:-काल ३ बजे जब उठे तब देखा कि मन्दिर के अन्दर से मृति लोगों ने उठा ली है। यह कुकृत्य प्रमु को कष्ट पहुँचाने के लिये ही किया गया था, क्योंकि यदि चोरी हुई होती तो मन्दिर में भगवान के समीय पूजा के चाँदी वाले वर्तन तथा बड़ा सा चौदी का कमंडल था वह भी जाता। प्रभु ने विचार किया, तत्काल उनको ज्ञात हो गया कि किन लोगों के द्वारा यह आघात पहुँचाने की चेच्टा की गई। अनेक प्रकार से मूर्ति की खोज होने लगी, अन्त में एक वर्ष पश्चात् प्रसु के अपना आहार भी त्याग दिया जो फलाहार आप लेते थे। शनै:-शनै: सब चोरी के गुप्त षडयन्त्र का पूरा भेद खुल गया तथा किन लोगों ने मूर्ति चुरायी उक मूर्ति-चोरों का भी पता लग गया।

प्रमुकी सहनशीलता और त्याग की अद्वितीय शक्ति सराहनीय है । आपके चित्र की विशेषता यही है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति समक्ष आप जाये, लेकिन मुख-मंडल पर कभी उदासी नहीं छाती एवं कर्मठशीखता में शिथिलता नहीं आती।

भगवान ने गीता में कहा है-

"सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति मारत"

जो मक्त जिस श्रद्धा मान से भगनान का भजन करता है उसमें पात्राःनुसार वैसी ही मक्ति का उदय होता है। प्रमु की अवांक और अद्वितीय मिनतः
वी। एक ओर मूर्ति की खोज तो चल ही रही थी, इसरी ओर आपके गुफावास का बार मास पूर्ण हो गया। अनुष्ठान की पूर्ति के एक सप्ताह पश्चात



ढाढ़निया जी बनारस में श्री गुरुदेव भगवान का पूजन करते हुए।



क्यान में त्या प्रक्रीय भागाय तहताईत ऋरते हा।

ही श्री श्रीनाम मह।यज्ञ प्रारम्भ होना था। उनके आदेश, कृपा और वरद हस्त के फलस्वरूप पहले से ही लगमग सब प्रवन्घ हो चुका था।

### श्री राम नाम महायज्ञ

गुरत वास लेने के एक मास पूर्व ही आपने एक विराट महायज्ञ का दृढ़ संकल्प कर लिया था। विगत वर्ष तक आपने १५ हजार व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सवा इक्कीस लाख राम नाम जप कराने का वत पूप किया और स्वयं भी चार मास तक गुप्त वास में रहकर भगवान की विशेष रूप से आराधना की। यह ब्रत नवम्बर १६५० में पूर्ण हो गया। इस ब्रत की पृति होने के पश्चात आपकी शुभ प्रेरणा से विश्व-कल्याण के निमित्त एक मास का श्री राम नाम महायज्ञ का अनुष्ठान आयोजित किया गया। इस यज्ञ के कार्यक्रमों को चार तिभागों में रक्खा गया था। प्रथम सप्ताह द्वादश मन्त्र का अखण्ड कीर्तन, द्वितीय सप्ताह मागवत् सप्ताह, तृतीय सप्ताह मानस सम्मेलन एवं चतुर्थं सप्ताह सन्त सम्मेलन । इस यज्ञ का अद्भुत सौन्दर्य दर्शनीय था। जन्ता की अप र भीड़ से पृण्य गङ्गा के तट से तेलियर-गंज तक पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी। इक्यावन पंडितों द्वारा एक मास तक आहुति वा वार्यक्रम रहा । श्री नारायण महाप्रमु का यह ध्येय है कि ग्रम कर्म के द्वारा ही ग्रुम पल की प्राप्ति होती है। अत: आप लोग स्वयं सदैव कर्म में निरत रहिये जिससे सचित पाप-कर्म की राशि मस्म हो जाय। हृदय में ज्ञान प्रदीप जग जाये। आपका प्रत्येक कर्म इसी हेत् से होता है।

महापुरुषों की शक्ति अलौकिक होती है। वे महान कार्यों को सरलताः से कर लेते हैं, क्यों कि प्रभु की सर्वज्ञता एवं अखण्ड शक्ति का उन्हें पूर्ण विश्वास होता है। इतने विशाल यज्ञ के लिये घन का कोई प्रबन्ध नहीं था क्यों कि आश्रम में एक पैसे का चन्दा आज तक लिया नहीं गया है। मगवान गुरुदेव जी का ध्येय है कि जगतपति, त्रैलोक्य के स्वामी मगवान

की आराधना करें और जगत के सामने हाथ पसारें, यह कैसी उल्टी वात है। प्रमुका कार्यतो प्रमुस्तयं सम्हालेंगे। तुम लोग यज्ञ का कार्यक्रम प्रारम्भ करो। गोस्त्रामी जी ने भी लिखा है—

मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहाँह कहाँ विश्वासा।

सर्वंप्रथम यज्ञ के पत्रक वितरण के लिये छपने थे। एक मक्त बालक को आज्ञा हुई। उसने भी रुग्ये की समस्या रक्खी तो सब चुप हो गए। दूसरे ही दिन एक भक्ता श्री महाप्रभु जी की गुफा से पुष्प आदि हटाकर सफाई कर रही थी। उसको फूल में ५००) पड़े हुये मिले। उसके आक्चर्य का ठिकाना न रहा। बस वे रुपये पत्रक छगई के लिए दे दिये गये। ऐसी ही अनेक घटनायें यज्ञ के अन्तर्गत देखी गयीं। सब कार्य तो घन से हो होता था। अनेक अवसरों पर रुगए के लिए कार्य रुकने वाला होता कि शरणागत मक्तों में खलबली मच जाती। वे सब प्रभु के दृढ़ स्त्रमा व से परिचित थे कि यज्ञ का कार्य तो होगा ही, मले ही पृथ्वो आकाश में चली जाय, तारे नीचे उतर आयों। साथ ही किसी से कहना भी नहीं है। बस उसी क्षण न जाने कहाँ से ठीक उतना ही रुग्या खर्चे के लिये मिल जाता। प्रभु का कार्य मला कहाँ रुकने वाला था। यज्ञ तो निर्वाय पूर्णे होना ही था।

यज्ञ की पूर्णाहुति में ५१ ब्राह्मणों को १००००) की दक्षिणा देनी शी। यहाँ एक पैसा भी संचित करके नहीं रक्खा जाता था। बस इघर से आया उघर अनेक भगवत कार्यों में लगा दिया तो १००००) की समस्या कहाँ से सुलझे। बस उसी दिन अचानक १५००) का ड्राफ्ट बाहर के भक्त ने, ५००० का एक ड्राफ्ट विदेश के भक्त ने भेजा। इसी प्रकार इघर-उघर से ठीक १०००० रु० स्वयं आ गया। भगवान की अपार दया को कौन समझ सकता है।

सब के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसी प्रकार यज्ञ की समाप्ति में एक विशाल भण्डारा हुआ जिसमें कोई बन्घन तो था ही नहीं, जो आये सो खाये, जितना मन चाहे खाये। प्रात: से रात्रि तक मण्डारा चलता रहा, पता नहीं १ लाख कि डेढ़ लाख लोगों ने प्रसाद पाया। अगम्य मीड़ थी। पूड़ी की

डिनिया लेकर लोग चलते तो बीच मे ही डिलिया लुट जाती। दीन, दु: खी, भिख-मंगों को तो मानो स्वराज्य मिल गया हो। आज उन्होंने मोजन से तृष्ति की। इस तरह से सम्पूर्ण यज्ञ में लाखों रुपये खर्च हुए। कहाँ से आये कहाँ गये, कुछ पता नहीं मानो स्वयं मगवान रघुनाथ कुबेर के रूप में दोनों हाथों से अपार घनराणि लुटा रहे हों। यह महाप्रमु जी की कठोर तप, दृढ़ निश्चय, प्रवल आत्म-शिक्त का प्रथम दर्शन जनता जनादंन के समक्ष हुआ। इस विशाल यज्ञ का विराट सम्गदन (कंवन भगवत शिक्त से) देखकर सबने दातों तले उँगली दबा ली। उसके वाद तो १६ यज्ञ यज्ञादि एव सम्मेलन आदि महा-प्रमु जी के कर-कमलो से निर्विध्न सकुशल सम्पादित हो चुके है, लेकिन लोगों का यहीं कहना है कि श्रा राम नाम महायज्ञ जैसा यज्ञ न प्रयाग में हुआ था, सम्मव हं न होगा ही। सब भगवान गुरु की कुपा है।

# श्री नारायण महाप्रभु की अद्वितीय साधना

प्रति वर्ष तिवणी में माघ मास में कल्पवास में आप लगातार २५ वर्ष से जाया करते हैं। त्रिवेणी से लौटने के पश्चात् आपकां दशा परिवर्तित होने लगी। आपका स्वभाव बाल्यवत था। अहोरात्रि बालकों के सदृश मुस्कराते रहते थे, मक्तों से खेलते रहते थे, किन्तु अब स्थिति बदलने लगी। मुखमंडल पर अद्भुत तेज राशि बरसने लगी। माव एकदम शान्त हो गया और गम्भीर रहने लग। तिशेष रूप से एकान्त पसन्द आने लगा। कुछ सोचते रहते थे। इसी प्रकार दो मास चलता रहा। वैशाख लगने के दो दिन पूर्व ही उन्होंने आश्रमवासी सब मक्तों को एकत्रित किया थौर कहा, "तुम लोग मिलत करने मेरी श्ररण में आये हो, अतः जो हम कहें वही तुम लोगों को करना चाहिये। तुम लोगों कं परम विरक्त होना चाहिये। यदि कोई परिस्थिति ऐसी आ पड़े कि खाने के लिये केवल नमक पानी मिले तब भी तुम्हें परम प्रसन्न होकर गुरु-सेवा में तत्पर रहना चाहिये। अतने मन का कार्य न करके गुरु के अनुकूल होना चाहिए।"

इस बार्तालाप के दो दिन पश्चात् अचानक ऐसी घटना घटी कि प्रभु ने फलाहार का भी त्याग कर दिया। दो दिन तक तो केवल जल पीकर ही रहे। तीसरे दिन मक्तों के बहुन आग्रह करने पर प्रात: मट्ठा और सायंकाल केवल चाय लेनी प्रारम्भ कर दी। पूरे १६ वर्ष हो चुके, अपने दस सेवकों के साथ आप इसी प्रकार शरीर को घारण कर रहे हैं। आपकी माघना सबसे कठोर है। कुछ शिष्यों को आपने आदेश दिया कि तुम लोग दिन में एक बार फल ले लिया करो, किन्तु आप स्वयं बीच में शरबत या मिश्रो या नींतू का पानी मी सेवन नहीं करते। इस सूक्ष्म आहार पर आप कठिन परिश्रम करते रहते हैं। प्रात: ४ बजे से उठकर रात्रि १२ बजे तक नाना कर्मों में रत रहते हैं। यह आपके प्रवल आत्मबल का ज्वलन्त उदाहरण है।

१०५० ज्वर में भी आप उसी मट्टे का सेवन करते हैं। माघ के ठिटु रते जाड़े में भी आप केवल वही मट्टे को लेकर रहते हैं। १ दिन नहीं, २ दिन नहीं, लगातार १६ वर्षों से इस कठोर व्रत का आप निर्विध्न पालन करते चले आ रहे हैं। फिर भी आपका मुख कभी मिलन नहीं देवा गथा। स्वयं भगवतस्वनप होने से ही इस बोर किलकाल में आप अपने संकल्प पर अडिंग हैं। लोगों ने पहुत समझाया बुकाया, लेकिन आप सबकी वातों को काटकर आज भी दृढ़ता से अपने व्रत में संलग्न हैं। महापुरुषों की यही महानता है। वे अपने वचन के, संकल्प के पक्के होते हैं।

प्राण जाहि पर बचन न जाही।

#### अध्यातम केन्द्र

सन् १९५९ की १९ अप्रैल को श्री नारायण आश्रम जिवकोटी में अध्यात्म केन्द्र की स्थापना हुई। अध्यात्म केन्द्र की स्थापना श्री गुरुदेव भगवान ने जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर की है। त्रिवेणी के पुण्य क्षेत्र में अनेक मक्त माताओं को इघर-उघर मटकते देखकर श्री नारायण महाप्रमु का हृदय करुणा से द्रवित हो गया और उनके अन्तःकरण में एक ऐसी कल्य।ण- कारी भावना जाग्रत हो उठी जिसके फलस्वरूप उक्त अध्यात्म केन्द्र की स्थापना हुई। आपने देखा कि कितनी माताये इघर-उघर मटकती रहती हैं। केवल गंगा स्नान करती है वहर एक सन्त के यहाँ जाकर उनका दर्शन करती हैं, कौन िक्स सन्त से अच्छा है, इस बात की विवेचना में ही अनमोल जीवन का एक मास व्यतीत कर देती हैं। अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को न जानकर दुःख पाती हैं। मोह-माया में जकड़ी हुई है। अपने हीरा रूपी अनमोल मानव जीवन को कौड़ी के मोल व्ययं गँवा रही हैं। यदि एक दुधारी गाय के सदृश किसी सत्गृह संत के चरण में एक निष्ठा रूपी खूँटे में अपने मन को बांघ देतीं तो कितना कल्याण होता। आत्मस्वरूप होकर स्वयं अज्ञानी बनी हुई हैं। इघर-उघर खोज करती है। घनी का पुत्र अज्ञानता के कारण निर्वन बना फिरे, यही गति इन लोगों की है। आज इनका सत्य पथ प्रदर्शक कोई नहीं है, जिससे यह सत्य को जानकर शांति प्राप्त कर सके। इस प्रकार की भावनाओं से प्रेरित होकर आपने अध्यात्म केन्द्र की स्थापना की।

जब अध्यात्म केन्द्र के प्रथम वर्ष का उद्घाटन हुआ तो लगभग सौ माता-पिता जिज्ञासा लेकर श्री नारायण महाप्रमु के जिज्ञासालय मे तृष्णा से खुटकारा पाने के लिए उपस्थित हुये । अध्यात्म केन्द्र की कक्षा प्रत्येक रिववार एवं बुधवार को लगती है। इन दोनो दिन सरकारी नगर बस आश्रम के लिए विशेष तौर से आती है। साधारणतया दो बस आती हैं, लेकिन विशेष उत्सवों में ७ बस तक हो जाती हैं जो प्रत्येक स्थानीय बस केन्द्रों से जिज्ञा-मुओं को लाती है। इस केन्द्र में वर्ष में दो महोत्सव मनाये जाते है। १६ अप्रैल एवं १६ नवम्बर उसकी तारीख है।

श्राध्यात्म केन्द्र का उह् श्या — अध्यात्म केन्द्र स्थापित करने का प्रमु का यही उद्देश्य था कि मानव जिस कर्म को करता है, सर्वप्रथम उसके करने की विधि को समझना चाहिये। जब तक कर्म करने की विधि का ज्ञान न होगा तब तक कर्म का यथार्थ फल नहीं प्राप्त हो सकता। भिक्त का मार्ग निरुपद्रव है क्योंकि भक्तवत्सल मगवान स्वयं भक्त को समस्त विझों से रक्षा करते हुये मिक्तिनष्ठा का परिपालन करते रहते हैं एवं

सर्वदा मक्तों का योग क्षेम करते रहते हैं। इसीलिए मक्ति को अत्यन्त सुलम एवं समस्त सुखों की जननी का मूल स्रोत बतलाया गया है। विश्व का कोई भी बड़े से बड़ा देव दानव एवं सम्राट् मक्त का अनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मक्त का विरोधी मगवान का विरोधी है और मगवान का विरोध करने वाले की रक्षा कोई नहीं कर सकता। मक्ति तो सब ही करते हैं और कर रहे हैं, परन्तु करने की विधि नहीं जानते। जब तक निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा एकनिष्ठ मित्त नहीं करी जायेगी तब तक यथार्थ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कमें अथवा मित्त को करने के तरीकों को जानना ही ज्ञान है। फिर उसी ज्ञान मित्त के द्वारा अन्तः करण की शुद्धि होती है और जीव अपने सत्स्वरूप को समझता है। प्रमु का प्रेम एवं ज्ञान अमृतमय है, लेकिन जब तक जीव और शिव की दूरी का द्वेत का पर्दा नहीं हटता तब तक अमृत स्वरूप मित्त का अमर आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता, इसीलिये उस तत्व तक पह जाने एवं समझाने के लिये ही अध्यात्म केन्द्र की स्थापना की गई।

श्रो महाप्रभु की श्रात्म-भावना :—यह घटना १६५७ की है।
महाप्रभु की साधना स्थली से भगवान गुरुदेव की समाधि का स्थान जो वर्तमान
में नारायण आश्रम के नाम से विख्यात है, काफी दूर पर है। वर्तमान में
आश्रम में हिमालय नाम की जो भक्तों की निवास स्थली है उसके उत्तर में
अब मी तीन महुये के विशाल वृक्ष हैं। इनकी मी आत्म-कथा पढ़ने से आपको
महाप्रभु की आत्मीयता को ज्ञान होगा। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन
की रात्रि की बात है। मेरे गुरुदेव नारायण महाप्रभु ने स्वप्न में देखा कि वह
गंगा स्नान करने जा रहे हैं। मार्ग में बहुत लम्बे-लम्बे तीन व्यक्ति अर्थ मूछित
अवस्था में पड़े हुये हैं, तीनों स्वेत चादर ओढ़े हुये हैं, तीनों के नेत्रों से अश्र
की घारा बह रही है। महाप्रभु को देखते ही उन लोगों ने उठने की चेष्टा
करते हुये कहा कि आप जैसे आत्मज्ञानी महापुरुषों के समक्ष हमारी यह
दुदंशा, आपके अतिरिक्त हमारा कोई भी रक्षक नहीं है। रक्षा करिये, रक्षा
करिये कह कर तीनों ज्यों के त्यों गिर पड़ते हैं। चौंक कर आपकी आँख खुल

गई, आप विचार करते रहे, यह कैसा स्वप्न है ? विसने अपनी रक्षा की दूहाई दी है । २-२।। बज चके थे, निर्मल जी, जमूना जी, गोविन्द जी उसी शयन-कक्ष में सो रही थी। महाप्रमु की निद्रा मंग होने से सभी उठकर बैठ गये, लेकिन महाप्रम् १० बजे तक मौन रहते थे, अतः वह दिन में १० बजे के पूर्व स्वप्त की चर्चा कैसे करते। इसी प्रकार प्रातः ४ बज गये। सब लोग गंगा स्नान के लिये चले गये। समाधि से थोड़े पहले मार्ग में उन्हीं तीनों वृक्षों को कटे हुये पड़ा देखा। आपको तत्काल रात्रि के स्वप्न का स्मरण हो आया। आपने इशारे से एक पास में रहने वाले खटिक को बुलवाया और वृक्ष की काटने वाले का पता पूछा। वृक्ष के मालिक का नाम पूछकर उस बगीचे वाले को आदेश दिया कि तुम यही बैठे रहना। जब पेड़ काटने वाला आये तो उसको काटने से रोक देना, एवं मंदिर में हमारे पास मेज देना। अंत मे १० वजे मौन खुलने पर, मुसलमान लकड़हारे को बुलवाया जिसने पेड़ खरीदा था। बातचीत के द्वारा मुसलमान को बहुत समझाया गया, तब उसने २५५) अपनी लरीददारी का रुपया तथा कुछ अधिक रुपया लेकर उस वृक्ष की जितनी कटी अवस्था में था उतने में ही छोड दिया। महाप्रभू ने लकड़ी भी उसी लकड़हारे को दे दिया और कहा देखो, तुम तो समझते नहीं हो, इन वृक्षों में उसी प्रकार आत्मा है जैसे हमारे तुम्हारे में है। इन लोगों ने हमसे जीवन दान मांगा है इसीलिये हम इनकी रक्षा कर रहे है। दया घर्म का मूल है, सब पर दया करना मानवमात्र का कर्तव्य है। इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात किसी नास्तिक ने मुसलमान को बहुका दिया। वह रुपये लेकर महाप्रभु के पास आया और बोला--''लीजिए अपने रुपये, हमारी लक्ड़ी तो हजार रुपये से कम की नहीं होगी।" रानी साहब (गोविन्द जी) ने उसको बहुत प्रकार से समझाया और डाँटा, लेकिन वह लोभ के वशीभूत होकर बार-बार बात बदल देता था। अन्त में गजाघर प्रसाद जी श्री गुरुदेव जी के मक्त एवं वकील भी थे, उनको सन्देश मेजा, वह आये और उसको कहा, तुम सीघे-साघे रास्ते में नहीं आते तो का नूनी कार्रवाई से हवालात में बन्द हो जाओगे। हिंदू कानून के हिसाब से सड़क के हरे महुआ, नीम, पीपल का पेड़ काटना कानूनी

अपराध है। जो सरकार के बनाये हुये कानून को मंग करता है वह जेल की यात्रा करता है। महाप्रभु तो महापुरुष हैं, सन्त हैं, तुमको रुपया भी दे रहे हैं, कटी लकड़ी ले जाने को भी कह रहे है। अब इन वृक्षों का जितना हिस्सा बदलें से बचा हुआ है वह छोड़ दो। जेल में जाने के डर से वह विरोधी नोगों की बातों में न पड़कर चुपचाप चला गया।

उसी दिन तारीख २ को एक मक्त मिसेस टक काई और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करने लगी कि गुरुदेव, आपकी महान कृपा हमारे उत्तर हो जाये, हमारे पित मि॰ टक क जज हो जायें, यही आशीर्वाद हमको प्रदान करिये। श्री गुरुदेव भगवान बड़ी जोर से हँसे और कहा, वह तो जज हो गया, आप क्या कह रही हैं। वह कहने लगीं, भगवान, चुनाव तो कल है। महाप्रमु ने कहा, हमने आज ही चुनाव कर दिया। जिस दिन चुनाव हुआ, सायंकाल ६ बजे दो अन्य भवत आये और कहने लगे कि प्रमु मि॰ टक कतो चुनाव में नहीं आये। महाप्रमु ने कहा—''एसा तो नहीं होना चाहिये, उनको अवयय जज होना चाहिये।'' वह लोग अपनी-अपनी बातें कहने रहे, लेकिन गुरुदेव भगवान को विश्वास ही नहीं होता था कि कहीं ऐसा हो सकत। है ? इतनी ही देर में श्रीमतो टक क और श्रीमान् टक क फल का टोकरा बड़ा सा व दो हार लेकर आये और भगवान गुरुदेव को बार-बार प्रणाम करते हुये शुम सूचना सुनाई कि गुरुदेव, आपने तो कल ही चुनाव कर दिया था।

बाई के बाग का उमेश नाम का एक बालक था, वह दसवें दर्जे की परीक्षा में फैन हो गया। बहुत दुःखी होकर श्री गुरुदेव मगवान के पास आया और गुरुदेव को देखते ही रोने लगा। हम लोगों ने बहुत समझाया तथा सान्त्वना दो कि अपने दुःख का कारण तो बतलाओ। बहुत धैर्य देने पर बोला— "मेरे गिता जी नहीं हैं, कई माई बहन हैं, मैं इस प्रकार से फेल हो गया। यदि मैं पास नहीं होऊँगा तो मेरी माता जी मुझे आगे नहीं पड़ार्येगी और मेरा मिवष्य अन्वकारमय हो जायेगा।" श्री गुरुदेव भगवान ने कहा— "अब तो सुम्हारी परीक्षा दूसरे वर्ष होगी।" उस बालक ने कहा— "यह तो ठीक हैं, गुरुदेव, लेकिन आपकी कृपा से असम्मव मी सम्मव हो सकता है। यद्यपि

का अद्वितीय महत्व हमारे वेदों ने बतलाया है। प्राचीन काल में बडे-बडे ऋषि-महिष तीर्थराज प्रयाग में प्रमु के चरणों में सर्वस्व अर्पण करके तपस्या में रत रहते थे । महाराज हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में आकर सर्वस्व त्याग कर देते थे। मेरे मगवान गुरुदेव नारायण महाप्रमु जीवन में त्याग का सबसे बड़ा महत्व देते हैं। वह सदा कहते है, देखो श्वेत रङ्ग भगवान को कितना प्रिय है, शरद पूर्णिमा की श्वेत चाँदनी में मगवान ने रास रचाया. सरस्वती जी ने श्वेत हंस को अपना वाहन बनाया । काला रंग अग्रम समझा जाता है, उसको कोई नहीं पसन्द करता, क्यों ? खेत रंग अपने में सबको पचा कर इसरे के अस्तित्व को जगत की दिष्ट में प्रदर्शन करता है। कितनी बडी दिल की महत्ता है। अपनापन मिटा देना साधारण लोगों के सामर्थ्य के परे है। काला अपनापन रखता है, अपने समक्ष किसी के अस्तित्व को नही मानता । निष्कषं निकला, वह त्यागी नहीं, महान स्वार्थी है। यह संसार इंश्वर का है, ईश्वर त्याग स्वरूप है, अतः जिसमें त्याग है, उसका सब में वास है। एक बीज अपने अस्तित्व को मिटा कर वृक्ष को आगे बढ़ा देता है फलतः उसके त्याग की भावना से प्रेरित होकर वृक्ष एक बीज के स्थान पर असंख्य बीजों के अस्तित्व को स्थायी रखता है।

श्री गुरुदेव महाप्रमु का दिल परम त्यागी और सत्यपरायण है। वह स्वयं सत्य स्वरूप हैं। आत्म-निर्मरता उनके चित्र का महान गुण है। मगवती महायज्ञ त्रिवेणी के परम पुनीत तट पर किया जायेगा, यह पूर्ण निश्चय हो चुका था। माघ मेले का पर्व प्रारम्म होने के १५ दिन पूर्व से, त्रिवेणा के पावन तट पर सरकार की ओर से सफाई का काम, जमीन की दरेसी का, बिजली का, पुलिस का प्रबन्ध होना प्रारम्म हो जाता है। उसके पूर्व वहाँ अन्धकार पड़ा रहता है। कलियुग में कुछ साधु वर्ग ज्यादा हो जाने से आठ-दस वर्षों के मध्य त्रिवेणी के प्राचीन रूप से अब के रूप में बहुत कुछ परि-वर्तन हो चुका है। अब तो बाँध के ऊपर बहुत से मन्दिर बन गये हैं। हनुमान रोड बन गई है, बिजली लग गई है। लेकिन जिस समय की यह चर्चा है उस समय माध मेले के अतिरिक्त त्रिवेणी क्षेत्र में घोर ग्रैंचेरा रहता था।

माघ के प्रारम्भ होने के बाइस दिन पूर्व ही श्री गुरुदेव जी ने इस सेवक को बुलाकर आजा दी कि कल तुम दो नौकरों को लेकर त्रिवेणी जी में माघ का प्रबन्ध करने के लिए चली जाओ। साथ में एक उम्र वाला साथी चाहिये, इसीलिए विष्णु देवी को भी लेती जाना। हमने कहा, प्रभी! आपकी आजा शिरोधार्य है, लेकिन अभी तो २२ दिन बाकी हैं, न वहां पर अपनी जमीन कटी है न अभी वहां सरकारी प्रबन्धकों का कोई डेरा लगा है। हम लोग अभी से जाकर क्या करेंगे? गुरु के तत्व को कौन समझ सकता है। प्रभु ने कहा— तुम डरती हो क्या, तुम्हारे में आत्म-विश्वास की कमी मालूम पड़ती है। अपने को पहचानो। तुमको कल जाना है और स्वयं जाकर भूम कटवाना। ५१ पंडितों के द्वारा पाँच हवन कुण्डी का भगवती महायज्ञ होगा, अतः विशाल यज्ञ- संडप भी बनना है। जब तुम अपनी रक्षा अपने आप नहीं कर सकोगी तो दूसरा कौन करेगा? जो स्वय अपने आत्म-बल को लेकर चलता है वह सदा विजयी होता है एवं अन्य लोग भी उसकी सहायता करने आ जाते हैं, उसके लिए कोई वाघा और बिझ नहीं है। निस्सन्देह कल तुम लोगों को जाना ही है।

जैसी गुरु आजा । १६६० दिसम्बर का आखिरी मास था। हमें आज मी याद है वह दिन, पूस का मास मङ्गल का दिन, कड़कड़ाती ठंढक। रात्रि १० बजे त्रिवेणी क्षेत्र में पहुँच गये। केवल गंगा जमुना का कल-कल शब्द नीरवता को फाड़ रहा था। चारों ओर घनघोर श्रंघकार छाया था, नम-मंडल में तारे टिमटिमा कर अपनी सौन्दर्यता का प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों ने सामान गंगा के समीप के मैदान में उतार लिया। मन में सोचा, यदि रात्रि मर केवल नम-मंडल के नीचे योंही बैठे रहेंगे तो गुरु की सेवा में बाघा न उपस्थित हो जाय। शरीर में अन्न की गर्माहट तो थी नहीं। केवल फल का आहार था। कन्हैया और मसुरिया नाम के दो सेवक और विष्णु बहन जी साथ में थीं। मगवान गुरु की दया अवर्णनीय है, महिमा अवर्चनीय है। हम लोग बैठे ही हुये थे, अचानक एक मक्त आ पहुँचे देखने के लिए कि हम लोग आ गये क्या, क्योंकि उन मक्त ने सुना था कि हम लोग त्रिवेणी जाने वाले हैं। अंघकार में वह आये भी और लौट भी गये। पुन: थोड़ी देर में दो छोलदारी लेकर आ पहुँचे और कहा—''आप लोगों को बहुत ठंड लगेगी, रात्रि किसी प्रकार काटिये। अभी तो यहाँ पर जमीन मी नहीं कटी। कल जात.काल जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी सब होगा ही।"

वाह रे मेरे स्वामी ! तुम जिससे जैसा चाहो वैसा करा लेते हो । किसी को रुनाते हो, किसी को हैंसाते हो, किसी को बनाते हो, किसी को दीन-दुनिया मे रहित कर देते हो, किसी को माया में बाँघते हो, किसी को बन्धनमुक्त कर देते हो। इस जगती में तेरा ही तमाशा चल रहा है। जानने वाले इस तत्व को जान कर पार हो जाते हैं। न जानने वाले रोते ही रह जाते हैं। किससे अनुराग करें? किससे विराग? इससे मला है कि हृदय में सदा वैराग्य की अग्न जलती रहे। शरीर से गुरु की सेवा होती रहे।

श्री गुरुदेव जी सत्यप्रतिज्ञ सदा से हैं। हिन्दू धर्म की सत्य परम्परायुक्त रक्षा के लिए ही उनका अवतार हुआ है। वह इस घरातल पर घर्म की मर्यादा का स्थापन करके परोपकार करने और कराने, प्रेम की नदी बहाने के लिए ही आये हैं। प्राचीन वर्म संस्कृति को जीवित रखना है। यह आप मदा कहते रहते हैं। चार-पाँच दिन कोशिश करने के पश्चात नारायण आश्रम के कैम्प वनाने और यज्ञ मंडप बनाने के लिए भूमि प्राप्त हो गई। सबेरे यज्ञ मंडप का निर्माण था । यज्ञ मंडप बनने के पूर्व भूमि शोधन होता है, तत्पश्चात् भूमि पूजन करके मंडप बनाना प्रारम्भ किया जाता है। भूमि शोधन करके सरकार से मिली भूमि पर यज्ञ मंडर के निर्माण के लिए पूजन हो गया। भोना तपाया न जाय तो उसकी चमक बढ़े कैसे ? मनुष्य अधर्म न करे तो नरक बसे कैसे ? भूमि पूजन होने के पश्चात् मेला मैनेजर आये और कहने लगे, इस भूमि पर तो हम लोग मोटर पार्किंग बनायेंगे। आप लोगों को यह भूमि ज्याली करनी पड़ेगी। हमने कहा, मैंनेजर भय्या ! आप तो स्वयं पंडित है, भूमि पूजन हो चका है, अब यहाँ पर यज्ञ करना अनिवार्य है। यज्ञ मंडप यहाँ पर बनाकर यज्ञ करना कर्तव्य है। या तो आप पहले से ही भूमि विचार कर देते या आप अपनी रूप-रेखा बदलिये। आप समझदार हैं, पहले ही आपने भूमि निर्धारित कर दी थी, उस पर चार कुटी बन जाने के पश्चात

आपने कहा-हमने भूल से यह जमीन दे दी थी । आप लोगों को दूसरी जमीन दी गई है। हम लोगों ने भी यह सोचकर कि मनुष्य ही भूल करता है, अपने को कष्ट ही तो सहना है, थोड़ा अर्थ और व्यय करना होगा, लेकिन यदि एक आत्मा को सूख मिलता है तो चलो सह लो। यहाँ पर अब पूरा प्रबन्ध हो जाने पर आप फिर कह रहे हैं कि तीसरी जगह बदलिये। अब भूमि पूजन हो चुना है, अब कुछ नहीं हो सकता। रात्रि को ११ बजे, तीन-चार सरकारी कर्मचारी आये और कहने लगे, हमको मैनेजर साहब ने भेजा है, आप अपना कैम्प खाली करिये। हमने सोचा, अब इसको सांप के फूफकार की आवश्यकता है ? क्तिना मूर्ख है ! महिला संत हैं, विशेष प्रबन्ध करना तो दूर रहा, जाति का ब्राह्मण होकर पूरा रावण ही वन रहा है। हमने कहा ठीक है, यदि आपकी ताकत हो तो खाली करा लीजियेगा। घर्मन हो गया खेल तमाशा आप लोग समझ रहे है। यदि शासन करने की बुद्धि नही है तो आपको मात्र का प्रवन्ध करना ही नहीं चाहिये। यहाँ तो घर्मात्मा लोग आते है और धर्म की रक्षा करते है। उस समय तो उन लोगों नो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी और चले गये। तत्पश्चात् यह सन्देशा लेकर भगवान गुरुदेव के पास रात्रि १० बजे गये। घर्मं गुरुदेव ने कहा - "मंडप उसी भूमि पर वनेगा, यज्ञ वहीं पर होगा। भूमि पुजन होने के पश्चात् अब जगह नहीं बदली जा सकती। 'आपने व्रत ले लिया कि जब तक यह निर्णय नहीं होगा, हम जल का भी सेवन नहीं करेंगे। भवतों का तांता लग गया। विभिन्न के पास हम लोग गरे, मुक्षा जी, गायत्री जी को लेकर पैदल ही त्रवेणी गई। उस समय हम लोगों का नियम था सवारी पर चढ़ते नही थे, गर्म ६ पड़ा पहनते नही थे। इधर उधर दौड़-धूप होने के पश्चात् ४८ घंटे के बाद, समस्न सरकारी नक्शा को बदल कर फिर उसी भूमि पर यज्ञ मडप बनाया गया। इकतीस दिन का ऐसा विशाल यज्ञ हुआ जैसा कि कभी भी त्रिवेणी ५र नहीं हुआ था। बीच-बीच में अनेक विघ्न बाघा लोगों ने पहुँचाना चाहा । परन्तु भगवान के समक्ष कोई कुछ भी क्षति नहीं पहुँचा सका। यज्ञ में दर्णिन पंडितों की कटी में किसी ने आग लगाना चाहा था, लेकिन माँ भगवती की परम कपा से अग्नि वहीं की वहीं बुझ गई। अंत में यज्ञ की पूर्णाहुति के उपलक्ष में माँ गंगा के चरण-कमलों में श्री गुरुदेव जी ने इस पार से उस पार तक की अखंड माला समिपत करी। श्री गुरुदेव जी कहते थे, मेरी माँ कितनी उदार है, सबके पापों को अपने में घारण करके भी माँ सदा दोनों हस्तों से आशीर्वाद बरसाती रहती हैं। हम बालक उनके ऋण से कैसे उऋण हो सकते है। प्रभु मदा यही कहते, तुम लोग माँ से उदारता का पाठ सीखो, माँ से शान्ति की शिक्षा लो, दह सब कुछ सहकर भी सदा कर्मयोगी की तरह आगे बढ़ती ही चलती हैं। अनवरत चलती हैं कभी नहीं थकती।

माघ से लौटकर आने के पश्चात आपकी स्थिति बदलती ही चली गई। आपका विशाल हुदय और अनुपमेय मस्तिष्क हर समय कार्य करता रहता था। एक पल भी आप बैठते नहीं थे। लोक कल्याण कैसे हो? भिक्त की महिमा का प्रसार कैसे हो, शीध्र ही सद्वृत्त जन-जन में कैसे जागे? इन्ही सब भावनाओ में आप गोते लगाते रहते थे। समस्त सद्कर्मों में यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है जो ईश्वर में तद्रूप कर देता है तथा बहुतों का लाम होता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है, अतः इसी भावना से प्रेरित होकर आपने अब तक बीस यज्ञ सम्पादित किया।

श्री विष्णु महायज्ञ १९६२—दस हजार व्यक्तियों से दस-दस हजार तुलसी पत्र उनके घरों में और एक हजार यज्ञ मंडप में चढ़वाया गया था। इसी तुलसी अर्चन अनुष्ठान की समाप्ति के उपलक्ष में श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया था। प्रमु का संकल्प जो हो जाता है, उसको वह पूर्ण करके ही रहते हैं। मगवान् विष्णु के सहस्र नाम पर सहस्र तुलसी पत्र चढ़वाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तुषार पड़ने से सब स्थानों में तुनसी के वृक्ष जल गए थे, नगर में तुलसी का अमाव था। महाप्रमु का संकल्प हो गया। मक्तों ने तुलसी अर्चन करना प्रारम्भ कर दिया। पांच हजार तक तुलसी चढ़ चुकी थी, आगे के लिये तुलसी कहाँ से उपलब्ध हो, समी इसी सोच में पड़े थे। उसी दिन रात्रि को एक मालों जो काले रग का

दुबले-पतले शरीर का था आया और कहा, हम आप लोगों की समस्या का सुनकर आये हैं। आप लोगों को जितनी भी तुलसी की आवश्यकता पड़ेगी हम सब पूर्ण करेंगे। हम तुलसी वन के ठेकेदार हैं, हमारे पास बहुत तुलसी है। रात्रि को तो वह बात करके गया, प्रातःकाल ही तुलसी पत्र का ढेर लगा दिया। उस दिन के पश्चात् जब तक यज्ञ की पूर्णीहृति नहीं हुई वह बराबर आवश्यक्तानुसार तुलसी पत्र लाता रहा। तत्पश्चात् आज तक वह नहीं आया । ६ मई वंशाख सुदी षष्ठी से यज्ञ प्रारम्म हुआ था । ग्यारह दिन का महायज्ञ था। यज्ञ स्थली से कुछ दूर पर मां गंगा की घारा मन्द गति से प्रवाहित हो रही थी, गंगा मय्या की श्वेत स्वच्छ बालुका रजत कण के सदश भासित होती थी। मध्य गङ्गा की बालुका ढेर मे यज्ञ मण्डप का निर्माण किया गया था। उस भीषण ग्रीष्म की वेला में भी यज्ञ-स्थली से आश्रम तक मक्तों की मीड़ लगी रहती थी। हम लोग भी बिना पद-त्राण के बालू की जलती रेत म यज्ञ स्थली से आश्रम तक दौड़ लगाते रहते थे, न कहीं गर्मी, न घूप, न लू, किसी का कुछ भी पता नहीं था। दिन भर तुलसी अर्चन करवाने एवं यज्ञ का समारोह रहता था। एक ओर से वैद-मन्त्रों का शब्द, दूसरी आर से विष्णु के सहस्र नामों का शब्द आकाश मंडप में गूँज-गूँज कर वायुमंडल की पवित्र करता था। रात्रि मर अखंड कीर्तन चलता था जो सायंकाल ६ बजे प्रारम्भ होता था तथा प्रातःकाल ६ बजे समाप्त होता था। इस प्रकार से यह यज्ञ भी अपने ढङ्ग का अद्वितीय रहा।

श्री संकीर्तन महायज्ञ—१६६२ में सम्पादित किया गया।
यह महायज्ञ भी त्रिवंणी के पुण्य तट पर ही हुआ। इस महायज्ञ में नाम
संकीर्तन का विशेष कार्यक्रम रहता था। इकतीस दिन तक अनवरत
रूप से अखड नाम सकीर्तन की व्वनि से त्रिवंणी क्षेत्र गुञ्जारित होता था।
नास्तिक से नास्तिक का हृदय हिल जाता था। माघ मेले के आफिसर लोग
आकर कहते थे कि हम लोगों का हृदय मगवान के मधुर नाम से खिचता
रहता है। कीर्तन तो बहुत सुनते हैं लेकिन एक रस से अनवरत अटूट घारा

परम प्रेम से जो बहती रहती है उससे हम लोगों का दिल स्वतः ऐसा कहता रहता है कि चलो, महाप्रमु के शिविर में चलो। हम लोग बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं।

एक मास तक वैकुंठ में बैठे हैं, ऐसा आभास होता था। भगवान श्री सीता-राम जी की युगल मूर्ति के समक्ष अखण्ड दीपक जलता रहता था। हरे राम, हरे राम की मंगलमय नाम-व्वित अन्तः के मैल को घोकर प्रमु के प्रेम-रस में डुबो देती थी। मध्याह्म में श्री रामचरित मानस पर प्रवचन होता था। इस प्रकार धर्म कर्म ज्ञान से परिपूर्ण यह यज्ञ सम्पूर्ण हुवा।

इसके पश्चात श्री गुरुदेव जी ने त्रिवेणी क्षेत्र में एक बार ऐसा नियम लिया था कि प्रातःकाल ५ बजे आरती करके भनुष्ठान में बैठ जाते थे। १५ बन्टे तक एक आसन से मंडप में ही विराज कर दो घन्टे तक भजन फिर दो घन्टे तक सत्संग पारी-पारी से करवाते थे। मकर मास की शरीर को शीतांग करने वाली सर्दी की परवाह न करके भी श्री गुरुदेव जी बिना जल के अपने अनुष्ठान में रत रहते थे, कभी-कभी रात्रि के कार्यक्रम की समाप्ति में ६वज जाते थे। उसके पश्चात सायंकालीन स्नान करके रात्रि ग्यारह बजे तक कुछ दूघ और सूवा फल ग्रहण करते थे। लेकिन आपका इतना प्रवल आत्मबल था कि न आपकी क्ष्या की पीड़ा होती थीन अन्य किसी प्रकार का कष्ट होता था। दिन भर के पश्चात अनुष्ठान से उठने पर आपको जरा सी मी थकावट का आभास नहीं होता था। जन्म-जन्मान्तर के वासना-पिपासू जो भी शरण मे आ जातं थे उनके जीव मार्वों को गुढ़ातिगृढ ज्ञान देकर हरि चरणों में लगाने का अथक प्रयास रहता था। आप बड़े हो मनोविनोदी और स्पष्टवादी हैं। कभी आप कहते, देखो हम तो भगवान के दलाल हैं, तुम लोगों को ईश्वर तक हमें ले जाना है। हम तुम लोगों की मवव्याधि को मिटाने के लिये ही तो यहाँ पर आये हैं। धर्मालोक प्रदान करने के लिए आप अब भी बड़े ही अनोख़े उङ्ग से घर्मीपदेश अथवा ज्ञानोपदेश देते हैं।

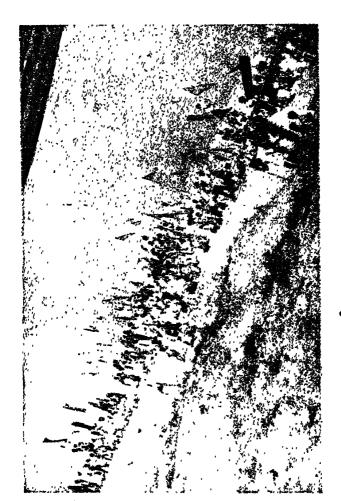

श्री राम नाम का जुलूस

श्री राम-राम महायज्ञ १९६३—यह यज्ञ भी त्रिवेणी के परम तटे पर सम्पादित किया गया था। एक लाख राम-राम के पन्ने लिखने के लिये वितरित किये गये थे। एक वर्ष के अन्दर, अपने निजी अम्युदय, कल्याण, मर्गवत प्राप्ति के हेतु एक सवा लाख राम-राम लिख कर प्रभु के युगल चरणों में चढ़ाना था। लगभग सभी भक्तों ने परम श्रद्धा और प्रेम के साथ राम-राम लिख कर भेजा था। प्रयाग निवासियों ने तथर आस-पास के नगर वालों ने स्त्रयं आकर के भी चढ़ाया था। इस प्रकार से यह महायज्ञ भी अत्यन्त हृदयस्पर्शी एवं पुण्य नवीन संस्कार को बनाने वाला था।

श्री गुरुदेव जी कहते हैं सर्व सद्कर्मों में श्रेष्ठ यज्ञ कर्म है। यज्ञ ईश्वर तक पहुँचाने का प्रशस्त मार्ग बना देता है। जीव की प्रकृति ऐसी संकीण होती है कि उसको अपने सुख आराम के लिये समय, शरीर और धन तीनों ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन परलोक की चिन्ता से वह मुक्त रहता है। अतः वह प्रेरक बनकर भी जीवों को यथार्थ पथ का दिग्दर्शन कराने में संलग्न रहते है। आप कहते हैं, ''संसार का दोष मत देखो, उसको किस प्रकार सद्मार्ग में लाया जाय यह विचार करो। अज्ञानी जीव वृथा के अहंकार से जर्जरित अपनी शक्ति और तेज को क्षीण कर बैठा है, उसकी बुद्धि और मन की संकीणता को मिटा कर निज स्वरूप को बतलाने की चेष्टा करनी चाहिये। आत्मज्ञान प्रदान करने वाले ही गुरु सच्चे गुरु हैं। वह अध्यात्म विषयक बुद्धि को जाग्नित करके सुदृढ़ बनाते हैं। इन्द्रिय और मन को सांसारिक विषयों के चिन्तन से हटाकर ईश्वर-चिन्तन में तत्पर कर देते हैं।"

"न वासुदेवात्परमास्ति किचित्"

वासुदेव से भिन्न अणुमात्र भी नहीं है। इस सर्वात्म दृष्टि से ही जीव समस्त पापों से मुक्त होकर ईश्वरत्व को प्राप्त करता है।

श्रो राम चरित्र मानस महायज्ञ — १९६४ में एक मास का यह यज्ञ किया गया था। एक हजार भक्तों ने मानस के दोहों और चौपाइयों का एक वर्ष तक पारायण किया था, साथ में ५१ हजार राम-राम लिखा था। उसी के उपलक्ष में यह यज्ञ सम्यादित किया गया था। यज्ञ के समय में नवाह परायण की आयोजना की गई थी। रामायण के पाठ में माग लेने वाले समस्त मक्तों की निवास के साथ-साथ मोजन की मी व्यवस्था की गई थी। १०६ पंडितों के द्वारा ५ कुंडों का यज्ञ करवाया गया था। ब्राह्मागों को गरम वस्त्र आदि देकर पूर्ण सन्तोष किया गया। इसके अतिरिक्त गरीव एवं अनाथों को भी मोजन वस्त्र आदि का वितरण किया गया था। प्रभु स्वयं तो आत्मा में ही सन्तुष्ट रहते हैं लेकिन अन्य जीवों के लिये अथवा लोक-शिक्षा के लिये कर्म करना और कराना अनिवार्य हो जाता है।

## श्रव्टादश पुराण सम्मेलन ५६६३

लोक कल्याण के हेतु श्री गुरुदेव जी अनेको कर्म की रचना वरावर करते ही रहते हैं। अपनी मारतीय संस्कृति का उत्थान हो, जन-समाज पुराणों के तत्वों को जाने समझे आदि उद्देश्य से दो बार अष्टादश पुराण सम्मेलन करवाया था। काशी के माननीय इने गिने विद्वानों में से अठारह विद्वानों ने पुराणों के ऊपर प्रवचन किया था। एक विद्वान एक पुराण का प्रवचन करता था। एक विद्वान एक दिन में तीन घंटे तक एक ही पुराण पर अपना वक्तव्य देता था। अठारह दिनों तक अठारह विद्वानों द्वारा यह सम्मेलन किया गया। स्व० अनन्त शास्त्री फड़के जो उस समय काशी विद्वालय में संस्कृत के प्रधानाचार्य थे, इस सम्मेलन के सेक्नेटरी थे। श्री नारायण महाप्रमु ही इसके अध्यक्ष थे। उनकी संरक्षता एवं व्यवस्था में सम्मेलन सफल बनाया गया। यह सम्मेलन मारत के लिये प्रथम देन थी। विद्वानों ने वतलाया कि सम्मेलन तो वहुत होते रहते हैं लेकिन अष्टादश पुराण सम्मेलन आज तक नहीं हुआ था। इसीलिये हम लोगों को इस सम्मेलन के लिये काफी परिश्रम करना पड़ा।

अष्टादश पुराण सम्मेलन के दो मास पश्चात् आश्विन मास में श्री विश्व मानस सम्मेलन सम्पादित किया गया। इसमें मारत के सुप्रसिद्ध मानस मर्मज्ञों का आगमन हुआ था। अपने-अपने विचारानुसार समी ने अपने-अपने मतों को प्रकट किया।

श्री जगदिन्वका श्रवतरण समारोह—१६६५ में हुआ। किसी प्रकार से भी जीवों का समय भगवान की आराधना में लगे, अतः प्रमु ने पांच हजार देवी स्तोत्र का वितरण करवाया था। उसी अनुष्ठान की समाप्ति के उपलक्ष में यह समारोह हुआ था जिसमें मारत के प्रत्येक प्रांत के संतों को बुलवाया गया था। सभी पधारे और अपनी अमृत वाणो से जनता को तृष्त किया। मुख्य संतों में श्री संत तुकड़ो जी महाराज, श्री काली कमली वाली माता, श्री माता मैत्रेयी देवी, श्री मजनानन्द जी, धर्मानन्द जी, श्री वासुदेवानन्द जी, श्री विवेकानन्द जी नैमिषारण्य, श्री वेदी जी वाराणसी, श्री सीताराम- भरण जी अयोध्या, श्री संत रामदासी जी अयोध्या, श्री वेदव्यास जी उत्तरा- खंड, श्री गोविन्द प्रकाश जी, देहरादून आदि आदि।

## तुलसी समारोह

मगवान श्रीकृष्ण ने गीता के द्वितीय अध्याय में अपने श्री मुखार विद्व में अर्जुन को घर्म के विषय में समझाते हुये बतलाया है कि ज्ञानी जनों का कर्त्तव्य है कि अज्ञान से मोहित, कर्म वासना से प्रसित जीवों के मन को कर्म-मार्ग से चलायमान न करे बित्क यदि कर्म की ओर उनकी आस्था है तो उसी की ओर फल की आशा का प्रलोमन दिखा कर मन को लगा दे। शनैः-शनैः उनकी बुद्धि शुद्ध होती जायेगी और वह अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे। श्री गुरुदेव महात्रमू न एक वार कार्तिक मास में तुलसी समारोह का आयोजन किया था। नगर सं सैकड़ों नर-नारि नित्य आते थे और समारोह में माग लेने थे। गुरुदेव कहते थे, जिस प्रकार मी आर्थे प्रमु के दरबार में आये तो। तुलसी और कृष्ण का एकादशी के दिन विवाह हुआ। बैंड बाजे के साथ बरात आदि भी निकली थी। लोगों में बड़ा ही ज़ुतसाह देखा गया इस प्रकार के आयोजन में। किसी ने गुरुदेव मगवान से पूछा—"प्रमो! आप इस प्रकार के कर्म मार्ग में क्यों प्रवृत्त होते हैं। आप तो इस संसार-वृक्ष की आशा रूपी शासा से परे तत्व-स्वरूप हैं, फिर यह कैसा कर्म का जाल ?"

श्री गुरुदेव जी ने कहा—"हम पहले से ही समझते थे कि हमारे इस प्रकार के कर्मों के सम्पादन को देखकर लोगों को भ्रम हो जायेगा, लेकिन आपको समझना चाहिये कि मगवान गुरु ने ऐसे ही हमको यह पदवी नहीं दी है। जो बुद्धि प्रवृत्ति (बन्धन मार्ग) एवं निवृत्ति मार्ग (मोक्ष मार्ग) को ठीक-ठीक समझती है तथा जो विधि और निषेष रूप से करने और न करने योग्य क्रियाओं को भी समझती है, क्या वह यह नहीं समझती कि वह इन कर्मों को क्यों कर रही है। निष्काम रूपी कवच को पहनाने के लिये जीवों को कर्म करना अनिवायें है। पनडुब्बे दूसरे को तैरना सिखाने, डुबकी लगाना सिखाने के लिये पहले स्वयं अपने शरीर में हल्दी लगा लेता है फिर सीखने वाले को भी लगा देता है क्योंकि हल्दी लगा कर डुबकी लगाने से पानी का असर नहीं पहला। उसी प्रकार ज्ञानी जन ज्ञान रूपी कवच को धारण करके ही कर्म मार्ग में प्रवृत्त होंकर अन्यों को उसी कर्म के सहारे से ज्ञान की सीमा तक पहुँचाते है। अब आपको किसी प्रकार भी शंका नहीं होनी चाहिये।" उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर अपराध के लिये क्षमा मांगी।

जन कल्याण हेतु बीच-बीच में कई यज्ञ सम्पादित किये गये जो एक ही कुंड के थे और ग्यारह वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सम्पन्न कराये गये जिसमें दो वार तो रुद्ध यज्ञ हुआ। चाणी ग्राम के समीप भी रुद्ध यज्ञ हुआ था। ग्रामीण जनता ने बहुत उत्साह प्रदर्शित किया। त्रिवेंणी क्षेत्र में विष्णु यज्ञ छोटे रूप में ग्यारह वैदिक विद्वानों के द्वारा कई बार किये गये।

गुरुदेव जी को ग्रामीण जनता से बहुत प्रेम है। एक वार वह एक मास तक आश्रम से नित्य जाकर ग्राम-वासियों को सत्संग कराते थे, कीर्तन मजन कराते थे। उनको भी मित्त की प्राप्ति हो, वह भी मानव जीवन के तत्व को समझें, कूप-मण्डूक की तरह बेचारे पड़े हुये हैं, यह सोच कर उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। वह उनके कल्याण की भावना एं ओतप्रोत होकर भाव-विह्वल हो जाते थे। सत्य में शास्त्रकारों ने लिखा है कि यदि महान पुरुष ही घर्म को प्रतिपादित नहीं रखेंगे तो उनके अनुगामी कृया करेंगे ? घर्म की स्थापना के लिये तो वे अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते है। यही तो उनकी विशेषता है।

इसके अतिरिक्त असत्य पड़यंत्रकारी प्रमु को नीचे गिराने के लिये बराबर कुछ न कुछ जाल रचते रहते थे, किन्तु आप उन सबको प्रमु के मरोसे सहते ही रहते थे। वे दृढ़ता से प्रत्येक परिस्थिति का सामना निडर होकर करते रहे । जब बहुत दुख लगता तो केवल यही कहते-"हे प्रमु, शीघ्र ही इन लोगों को अपने चरणों का अबुरागी बनाकर मानवता का पाठ पढ़ा दो।" क्यों कि यज्ञ के समय भी ढेला पत्थर इन लोगों ने चलाया था, पर प्रमु ने मौन रह कर ही इन लोगों को जवाब दिया। प्रमुकी प्रकृति बड़ी ही सरल एवं कोमल है। आप में वालवत स्वभाव की विशेषता है। सत्य के लिये प्राण देने को भी तत्रर रहते है । अपनी बारणा के संमुख एक अडिंग पर्वत बन जाते हैं । जिस समय किसी बात का निश्चय कर लेते है उस समय पत्थर गिरने, अग्नि बरसने पर भी अपने घ्येय से एक तिल भी इघर-उघर नहीं होते। प्रेम की बाहुल्यता आपका विशेष गुण है। प्रत्येक से स्वामाविक ही प्रेम करते है। छोटे-छोटे ग्रामीण मोले-माले बच्चे तो आपको बहुत प्रिय है। अभी भी उनको एकत्रित करते और खेलते हैं। आप कहते हैं कि ये लोग मुझे वृन्दाबन के ग्वाल बाल जैसे लगते हैं कितना सादा, सरल और शुद्ध हृदय है इनका। आप में विलक्षण प्रेम-तत्व है। छोटे-छोटे बच्चे भी इनसे अपने साथी के सद्श प्यार करते हैं। वे लोग इन्हें खिलौने ला-लाकर देते हैं एवं इनके साथ खेलते हैं। कमी-कमी ढेर सारे बच्चों को एकत्रित करके उन लोगों से गेंद खेलते हैं और सबको खब छकाते हैं।

ग्रामीण बच्चों के लिय ही आप एक बार नित्य मोटर द्वारा आस-पास के ग्रामों में जाया करते। किसी पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करके सब बच्चों को एकत्रित कर लेते। उनके मध्य में खुब फल, लेमनचूस लुटाते। उनसे जयकारा लगवाते, फिर बिचारे गरीब बच्चों को वस्त्र आदि देते। उनसे पूछते, तुम्हें क्या चाहिये तो सब अपने-अपने मन की बात उन्हें बतलाते। दूसरे दिन आप वहीं सब सामग्री गाडी में भरकर ले जाते और उन्हें बांटक र उनसे खेल कर चैतन्य महाप्रभू की तरह हाथ उठाकर हरी बोल करा के रात्रि तक वापस लौटते। प्रभु की दयालुता को देखकर सब चिकत रह जाते। किसी को भी मुँहमाँगा दान देना, या अन्य वस्तुयें, वस्त्र आदि देना आपकी स्वामाविक प्रकृति हैं। देते समय कोई बीच में बोल उठे तो उलटे आप उसी को रोक देते हैं। कहते हैं, तुम क्या जानो इसका रहस्य, इनमें भी वही मेरा भगवान ही तो है। बिचारों को हम ही नहीं देंगे तो देगा ही कौन?

लड़िकयों के साथ गंगा जी में खूब उछल-कूद मचाते हैं, किन्तु आपकी प्रकृति की विशेषता यह है कि एक क्षण में संयोगी तथा एक क्षण में वियोगी हो जाते हैं। अपने गिरघर गोपाल की सेवा के अतिरिक्त इन सब कार्यों में बहुत समय नहीं ब्यय करते थे।

कभी-कभी मनत लोग पूछते हैं— "प्रमु, आप इतने छोटे बच्चे एवं लड़-कियों से क्यों खेलते हैं ?" वे हंस पड़ते हैं और कहते हैं—"तुम क्या जानो ?"

तुम जानती नहीं, सीधे धर्म कर्म में लगाने से या राम-राम जपाने से बच्चे कहना मानते नहीं । खेल-कूद करने से वह मुझे प्यार करने लगेंगे । जब मुझसे प्यार हो जायेगा तव जो आज्ञा देंगे वह उनको करना ही पड़ेगा ।

## कहाँ जाय मछली मेरी घेड़िया।

अतः वात्सल्यावस्था से ही इनमें घामिक नीव पड़ जायेगी। आगे चलकर यह चाहे जैसी संगत में पड़ जायँ, किन्तु पहले का बोया हुआ वह घामिक बीज एक दिन अवश्य ही काम देगा।

प्रमु में ज्ञान एवं प्रेम का निरुपम सामंजस्य है। कहीं-कही तो प्रेम की साकार मूर्ति का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रेमी मक्त उसी में डूब जाते हैं। कहीं ज्ञान की प्रतिमा का दिग्दर्शन कराते हैं। फिर दोनों तत्व का एकत्व स्थापित करते हैं। प्रमु में मावों की अभिव्यंजना शक्ति बड़ी ही तीव्र है। आकर्षण शक्ति की विशेषता है। सब के साथ सहुदयता एवं माईचारे का व्यवहार है। आपके दर्शन मात्र से ही लोग शान्ति का अनुभव करते हैं। सत्यता आपके गुण का आभूषण है। जो कह देते हैं उसको करना उनके लिये पत्थर की

लीक हो जाता है। उनके गुणों एवं चरित्रो का वर्णन करना हंस के आगे कौये का बोलना हैं।

घनश्याम जी (गुरुदेव की शिष्या) को आस-पास के ग्रामों में मेजा करते थे कि उन लोगों को रहने का ढंग सिखाओ। कुछ घमंं और ईश्वर के विषय में समझाओ। वह लोग बिल्कुल मूखं और अज्ञानी है। वास्तव में यह बात सत्य ही निकली। जब घनश्याम जी ग्रामों में जाती और वच्चों को बुलातों तब कितनी ग्रामीण मातायों बच्चों को आने न देती एवं कहतीं कि क्या करेंगे इन सब बातों को सुनकर व सीखकर। हम लंगों के लिये गय्या गोबर ही मला। कभी बरसात के दिनों में ग्रामों में वरसाती नालों के द्वारा पानी भर जाता था तब भी वह उसी बरसात में भरे हुये नालों को पार करके गुरुदेव जी का वचनामृत सुनाने जाती थी। श्री महाप्रभु का सदा से यही कहना है कि प्राणियों में ही परमेश्वर का वास है। इसलिए उदार हृदय से अपने शरण में आने वालों का कष्ट निवारण करना चाहिए। यह जीवन धर्म करने के लिए मिला है, जो कुछ हो सके यथाशक्ति, धर्म, दान एवं परोपकार करते रहना चाहिए।

गुरुदेव निर्मु स सुण दोनों को हो मानते हैं :—वह सब से यही कहते है कि देखो, पथ मले ही अलग-अलग हो, लेकिन गन्तव्य स्थान तो एक ही है। सब साधनाओं एवं परम्पराओं का अन्तिम तथ्य एक ही है। एक आत्मा एक वस्तु है और वह हो तुम। वह यही सदा कहते हैं कि कोई भी ईश्वर से अलग नहीं है, तुम शरीर के केन्द्र में रहना छोड़ दो। जब शरीर वेतना अर्थात् चर्म-दृष्टि की मावना तुम्हारे अपने मन से छूट जायेगी तब ईश्वर चेतना अर्थात् दिव्य दृष्टि अपने आप प्राप्त हो जायेगी। त्याग को गुरुदेव बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने जीवन में सच्चाई और त्याग को ही विशेष स्थान दिया है। गुरुदेव कहते हैं कि वही निर्मुण गुणातीत ही सगुण रूप सें गुणों को अपना कर संसार में रम रहे हैं। प्रमु का स्मरण ही जीवों को ईश्वर बना देता है। महाप्रमु मेरे गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि ब्रह्मज्ञान का अधिकारी कीन है ? श्री महाप्रमु ने इस प्रकार उत्तर दिया।

मेरे गुरुदेव मगवान केशवानन्द जी यजुर्वेदी से एक बार कुछ मक्तों ने इसी प्रकार का प्रश्न किया था। वह लोग नित्य श्री गुरुदेव से वेदान्त ज्ञान समझने के लिए आते थे। एक दिन उन लोगों के अन्तः करण में मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए देखकर भ्रमात्मक बुद्धि उत्पन्न हो गई और उन्होंने गुरुदेव से कहा- "प्रभो ! क्या नारि ब्रह्मज्ञान की अधिकारी हो सकती है ?" मग-बान सब कुछ समझते हुए भी असमझे से बनकर पूछने लगे कि तुम लोग क्या कह रहे हो? उन लोगों ने सोचा, मगवान गुरुदेव प्रश्न को नहीं समफें, अतः उन्होंने पून: अपने प्रश्न को दोहराया । भगवान गुरुदेव प्रश्न को सुनते ही पहले तो बड़े जोरों से हैंसे, फिर उन्होंने कहा-"पहले तम लोग यह बतलाओ कि नारि किसे कहते है ?" सब भक्त पाषाणवत मुक होकर बैठे रहे। किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, तब भगवान गुरुदेव ने कहा-"'तुम लोग अपने की ज्ञानी समझते हो, वेदान्त ज्ञान को पढते हो, लेकिन अपने प्रश्न से तुम अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हो, क्योंकि "एकमेवादितीय ब्रह्म" ब्रह्म सब में सर्व रूप से एक ही व्याप्त है, दूसरा नहीं है। "असङ्गोह्ययं पुरुषः" ब्रह्म मायामय मिथ्या इन्द्रजाल के सदश द्वैत माव में नहीं है, उसमें नानात्व का अमाव है।

"अमेद दर्शनं ज्ञानम्' ज्ञान में अमेदता है जो ''सर्विमिदमहं च वासुदेवः'' जो समस्त संसार में वासुदेव दृष्टि रखता है वही वासुदेव रूप गुरु से वासुदेव को प्राप्त कर सकता है। देहा मिमानी मूर्ख अव्यक्त अद्देतात्मक प्रपञ्चातीत सदा एक रस रहने वाले निविकार ब्रह्म को भी प्रपंच में डालते हैं। तुम लोग ज्ञान के जिज्ञासु हो, लेकिन देहात्मवादी विपरीत दर्शी हो। अतः ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो हिर के शरणापन्न होकर उन्हीं को सर्वस्व समझकर जगत में एकात्म रूप से सबमें उन्हीं का दर्शन करे। आगे श्री गुरुदेव मगवान ने कहा—''अच्छा तुम लोग यह बतलाओं कि जगतमाता श्री पार्वती जी कौन हैं? उनको शंकर जी ने कैसे ज्ञान दिया? क्या मगवान शंकर ने शास्त्र का उल्लंघन किया? विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कौन हैं? गार्गी कौन श्री ? मैत्रेयी ने क्यों ब्रह्म जिज्ञासा किया और मैत्रेय ऋषि ने उनको क्यों ज्ञांन

दिया ? माता मदालसा ने कैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और अपने बच्चों को कहाँ से ज्ञानोपदेश दिया ? महारानी चुड़ाला कैसे ब्रह्मज्ञ हुई ? इस प्रकार से समझात हुए भगवान गुरु ने बतलाया।

भगवान बोले -- ज्ञान में निम्नांकित बातें नहीं मानी जातीं-

- १. रूप-कुरूप
- २. नर-नारी
- ३. मान-अपमान
- ४. जात-कुजात
- ५. बाल-वृद्ध
- ६. षाप-पूण्य
- . ७. दु:ख-सुख
  - परीव-अमीर

एक वही पुरुषमय विश्व है अथवा सम्पूर्ण विश्व में वही एक आत्मा रम रही है। फिर नर अथवा नारी का मेद कहाँ से आया। अज्ञानी को ही हम नो नारि कहते है। तुम लोग अज्ञान की बातें करते हो, अतः तुम लोग नारि हो।

विशव की गुरु, ज्ञान की अधिक्ठाता, जिलोक पार्वती श्री सरस्वती जी मी तो नारि थीं, उनको क्यों विशव का गुरु बनाया गया। मगवान गुरुदेव की वाणी सुनकर सम्पूर्ण मक्तगण स्तम्मित हो गये। किसी के मुख से एक मी बाणी नहीं निकल सकी। सबकी वाणी मूक हो गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नारायण प्रमु ज्ञान की अधिक्ठाता थीं, वह ईश्वर को पहचानती थीं, वह मगवान गुरु में ईश्वर का साकार दर्शन करती थीं। गुरु मगवान के प्रथम दर्शन में ही इनके ग्रंन:करण में यह मावना उत्पन्न हो गई थी कि कहीं मक्त-वत्सल मगवान ही तो मेरे लिए वृद्ध वेष में साकार रूप धारण करके नहीं बाये हैं। जब आप गुरु में पूर्णतः ईश्वरत्व की कल्पना करके उनका उसी स्वरूप में दर्शन करने लगते थे तब तत्काल आप ऐसी माया ज्योति-लीला करके प्रमु के ऊपर माया का परदा फेर देते थे कि प्रमु को यह लगने लगता था कि

क्या वास्तव में यह ईश्वर हैं। लेकिन अल्पकाल के सत्संग में भ्रम का नाश हो गया।

गुरुदेव की साधना अनवरत रही :--सर्व सम्पन्न हो करके मी गुरुदेव का हृदय वैराग्य से जर्जरित रहता था। शब्द, स्वर्ण, रूप, रस, गंघ तो उनके सामने अपने अस्तित्व का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। प्रज्ञान ग्रवस्था की मंजिल पर पहुँच कर भी श्वास-श्वास पर वह हरि के नाम के सिवा कुछ नहीं चाहते थे। इतना विशाल आश्रम जिसमें देहादि सुख की समस्त व्यवस्था सम्पन्न थी, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं था। वैराग्य से प्रेरित होकर वह एक वर्ष तक गंगा के किनारे-किनारे विचरण करते रहते थे। सन् १६६६ की घटना है। मकर मेले के समाप्त होते ही आपने विचित्र स्वरूप घारण कर लिया। उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था, मानो हम लोग उनके सेवक अथवा अनुचर नहीं बल्कि कोई बहुत दूर के अपरिचित अनजान है। अभी माघ के मास का शिविर त्रिवेणी क्षेत्र में लगा ही हुआ था, अनुष्ठानिक कार्य-क्रम समाप्त हो चुका था, श्री गुरुदेव जी ने हम लोगों से कुछ कहना, सुनना, बातचीत करना, देखना सब वन्द कर दिया था। हम और जमुना बहन जी पुराने सेवकों में थे, बाकी सब कुछ वर्ष पूर्व के ही थे। कुछ समझ मे ही नही आता था कि बगा करें, क्या न करें। बड़ी विकट समस्या थी। एक बिल्कुल नवीन मक्त को ही अपना निजी सेवक बना रखा था। उसी से वस वातें करते थे।

परीवा का दिन था, रात्रि नौ यजे थे। सायंकालीन डेढ़ घंटे का नित्य नियम का कीतंन हो रहा था। यह सेवक भी कीर्नन में ही थी। अचानक देखा कि श्री गुरुदेव जी और वह नवीन साधिका फाटक से वाहर निकल गये। एक पल हमने सोचा, यह क्या है। लेकिन विचार समाप्त न होने के पूर्व ही टार्च लेकर बाहर निकल गये, और श्री गुरुदेव जी के पीछे-पीछे चलने लगे। अर्घ-कुम्म का मेला था। सरकार की ओर से झूंसी से त्रिवेणी संगम पर जाने के लिए कई पुल बने थे। पहले नम्बर के पुल पर पहुँच कर श्री प्रभु ठक गये

और नवीन साधिका को कहा-देखो, कोई नाव वाला हो तो संगम पर हमका पहुँचा दे। विचारी नई साधिका क्या करती, आवाज दी, कोई भी नहीं बोला। हमने सोचा, जो कुछ भी हो, भगवान को स्वयं परिश्रम करना पहुँगा, अत: तुम ही आगे बढ़ जाओ, उनके चरणों में जीवन समर्पण हो ही चुका है, जो कुछ भी कहेंगे, वह भी भिवत की परीक्षा ही होगी। यह सेवक खेत में आगे वढ गया, थोड़ी दूर पर मल्लाह और मल्लाहिन का जोड़ा बैठा हुआ मोजन बना रहा था। आवाज सुनते ही बोला— "क्या है मय्या, क्या काम है ?" गृह का आश्रय लेकर उसको बतलाया कि मय्या तुम जरा नाव संगम पर ले चलो । श्री नारायण महाप्रमु जायेंगे । उससे बात करते समय तत्काल स्मरण हो आया, वृन्दावन की नौका लीला का कथानक। घन्य है प्रमु तुम्हारी अलौकिक लीला का रहस्य। वह नाविक रात्रि दस बजे नाव लेकर संगम पर पहुँचा। वहां पहुँचने पर दो-तीन नाव मिल गईं। प्रभु को नाव पर विराज-मान करके फिर झूंसी नारायण आश्रम के शिविर में आये। शयन करने का बिस्तर, प्रात:काल स्नान करने का वस्त्र लेकर आये। जमूना बहन जी, गायत्री जी आदि सभी साथ में संगम पर गईं। शयन करने की सब व्यवस्था मिल जाने पर प्रमु ने नई साधिका से कहा-"तुम इससे पूछो, यह यहाँ पर आई क्यों ? और अब भी खड़ी है, हमारी समझ में नहीं आता अब यह क्या करना चाहती है ?" हृदय पर पत्थर रखकर हम लोग शिविर पर रात्रि डेढ़ बजे पहुँचे। रात्रि मर निद्रा देवी तो दूर खड़ी रही। कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या करें ? आगे का कार्यक्रम भी नहीं पता था कि प्रमुक्या करेंगे ?

प्रात:काल ४ वजे संगम पर पहुँचे । हम लोग किनारे पर खड़े थे । प्रमु ने हम लोगों की ओर देखा भी नहों । मल्लाहों से पूछा—"गुरुदेव ने तुम लोगों से कुछ बात करी है।" उन लोगों ने कहा—"हाँ, आश्रम नहीं जायेंगे । चार नाव तय करी है, जहाँ मन लगेगा, वहाँ पर गंगा के किनारे-किनारे चलेंगे और बीच-बीच में विश्राम करेंगे।"

गुरुदेव जी तो बोलते नहीं थे, मल्लाहों से हम लोगों ने कहा—''तुम लोगों को समझाना चाहिए था कि गुरुदेव जी, आप मट्ठा लेकर रहते हैं, कुछ अन्न, फल या माजी का सेवन करते नहीं। अतः आपको महान कच्ट होगा।" उन लोगों ने कहा—"हम लोग यह सब बातें कैसे कह सकते हैं? वह परमहंस महात्मा हैं, सब कुछ कर सकते हैं।" उन अज्ञानियों को क्या कहते। प्रभु जी के स्वभाव को मी हम लोग अच्छी तरह समझते थे कि उनके मन में जो आ जायेगी, करके ही छोड़ेंगे, हठयोगी हैं, समझाना निरर्थक ही है। सब साधिकाओं ने प्रभु को प्रणाम किया। हम लोग पुनः शिविर में आये, दिल नहीं माना कि जल के मीतर गऊ मिल भी जायेगी तो उसका मोजन कहाँ मिलेगा? मल्लाहों की चिन्ता प्रभु को करनी पड़ेगी। अतः जितना भी अधिक से अधिक सामान हो सकता था, मेजा गया।

हम लोग सब सामान लेकर शिवकोटी आश्रम में आ गये। किसी प्रकार से दिल को चैन नहीं मिलती थी। पल-पल में एक अनुपमेय बेचैनी हो जाती थी कि वह कैसे होंगे? नाव में कितना कष्ट सहना पड़ रहा होगा। दूसरे दिन से पानी ने विकराल रूप धारण कर लिया। अखंड मूसलाघार पानी वरसता रहता था, ठड मकर मास से भी ज्यादा बढ़ गई। मगवान दादागुरु की समाधि पर बैठकर नेत्रों से अश्रु बरसाते हुए सभी ने नाम जप करना प्रारम्भ कर दिया कि किसी प्रकार से आप सन्देशा मंगवा दो कि वह कहाँ पर हैं? इतने में हम लोगों ने देखा, एक अधेड़ उम्र के साबू विभूति रमाये, मृगचर्म लिए चले था रहे है। उनको सम्मान के सहित आसन देकर बैठाया गया, तथा भोजन कर लेने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा—"मैं तो पूर्ण तृप्त हूँ, पर आप लोग यह बतलाइयं कि यही शिवकोटी नारायण आश्रम है।" हम लोगों ने कहा—"जी हाँ, यही है।" थोड़ी देर वह चुप रहे फिर बोले—"आपके स्वामी श्री नारायण महाप्रमु जी क्या जल-यात्रा में पधारे हैं?" हम लोगों ने कहा—"हाँ।"

पुन: वह महात्मा बोले—"हम यहाँ पर इसीलिये आये हैं कि आप लोगों को आपके गुरु का सन्देशा दे दें। आप लोग बच्चे हो, उनकी याद में व्याकुल और चिन्तित होंगे, क्योंकि बरसात ज्यादा हो रही है। हमने उनको कल नीमी नामक गाँव के पास एक टापू के मध्य देखा था। रात्रि के ग्रंधकार, ठंडक तथा हवा में भी वह अकेले ही नाव पर बैठे हुये नाम जप कर रहे थे। वह ध्यानाविस्थित थे। उनके साथ तीन नाव थीं। एक मैं वह स्वयं विराजमान थे। वर्ष के कारण गाय नहीं मिली थी। मल्लाह लोग परेशान थे, गाय के लिए।" हम लोगों के नेत्रों से अश्रु की घार अरने लगी। आश्रम में तीन गऊ है और आज आपको मगवान राम की तरह अपने ही संकल्प से वनवासी बनना पड़ा। एक छटांक दूध भी उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसको गरम पानी में डाल कर आप पी सकें? उसी समय माई रामकीर्तन को बुलाया गया। वह उसी पानी में आया। हम लोगों ने कहा—"मय्या, तुम नीमी ग्राम की ओर जाओ, गंगा के किनारे-किनारे जाना, हम लोगों का नाम मत वतलाना और जो कुछ भी व्यवस्था की आवश्यकता हो करके आना। प्रमुकोमल बालक के सदृश हैं। उनका सुकुमार शरीर साधना करते-करते क्षीण हो चुका है, दिन में केवल एक बार महा और रात्रि में एक ही बार चाय लेकर प्राण-रक्षा कर रहे हैं। साधन में भी साधन करते रहते हैं।

इस प्रकार प्रमु छह मास तक नौका ही नौका के द्वारा मगवती गंगा के किनारे-किनारे भ्रमण करते रहे। उसी मध्य में १०८ बार अखंड गीता पाट करने का अनुष्ठान भी लिया था।

प्रमुका इतना त्यागी और तपोमय दुर्बल गरीर होने पर मी हिमालय जैसा अटल अहिग सत्य, कर्मठशील मावनायें भक्तों को सहज ही अपने चरणों में झुका लेती थीं। मगवत मावना की एकांत परोपकारिक लौ अक्षय रूप से उनके अन्तः करण में जलती रहती थी। भक्तों की मीड़-माड़ से दूर रहकर ज्ञान आदित्य को अपने अन्तः करण में ओत-प्रोत करने के लिये आपने हम सेवकों से ऐसा रुख बदला था। भागीरथी के पावन तट की बालुकाओं पर गीता ज्ञान को अपने हृदय-प्रदेश में समावेश करने के लिये उस पावन ज्ञान का अनुष्ठान आपने किया। लगातार कई-कई दिन कई-कई रातें नाव चलती ही रहती थी। नाविक जब थक जाते थे तब कुछ घंटों के लिये विश्वाम कर लेते थे। जल-यात्रा करते-करते आप एक बार चाणी ग्राम के समीप पहुँच गये। रात्रि हो चुकी थी, नाविक क्लान्त हो चुके थे, वही पर नाव ठहरा दी

गई। अर्घ रात्रि होने लगी थी। किसी ने आकर कहा—"आप लोग कांन हैं? इस प्रकार इस ग्राम के समीप ठहरना उचित नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोगों का वास नहीं है।" श्री गुरुदेव जी ने कहा—"जगत में बुरा कौन हैं? सब रूपों में मेरे श्यामसुन्दर ही तो हैं। तुम्हारे लिये कोई बुरा है कोई मला है। हमारे लिये न कोई बुरा है न मला, सब रूपों में गुरु है।" ज्ञानो-प्रदेश देते समय गुरुदेव प्रमु कभी-कभी कहते मी हैं—

'तुम स्वयं निश्चय के सुमेरु बनो। प्रभु-चरणों का प्रेम एवं गुरु-चरणों की निष्ठा तुमको सुमेरु के समान चमकदार, हीरे की प्रमा के समान लुमावनी, अतुलनीय मनोहर बना देगी। तुम अपनी निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा, गुरु-कृपा का अवलम्ब लंकर अपने अन्दर ही अपनी वास्तविक आत्मा का साक्षांत् करने की चेष्टा तो करो। जिस दिन तुम उस आत्मा का साक्षात् कर लोगे उसी दिन सारी सृष्टि मिट्टी के ढेले से लंकर वादल तक, शस्य श्यामल पृथ्वी से लंकर नीलाम्बर तक, जगती का प्रत्येक प्राणी तुम्हारे स्वागत के लिये तत्पर रहेंगे। वायु तुम्हारा स्वागत करेगी, इन्द्र अनुकूल बन जायेगा, कोई तुम्हारी अवज्ञा का साहस नही कर सकेगा।"

इस व्यक्ति के जाते ही तीन अन्य नवयुवक आये। प्रभु की नाव वीच टापू में थी, वह जल को पार करके नाव के समीप पहुँचे। साप्टांग दहवन करके प्रभु से कहने लगे. ''मगवन्, हम आपके सेवक हैं, सा कुछ सेवा करने को तैंगर हैं। यह ग्राम आपका ही हैं, हमारे वड़े भाग्य हैं जो आप जैसे महापुरुष का हमको दर्शन प्राप्त हुआ। आपके नाम की ख्याति तो हमने बहुत सुनी थी, लेकिन दर्शन का सीमाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। आज वह मनोरथ मी पूर्ण हो गया।' इस प्रकार से ग्रामीण भक्तों की अवर्णनीय श्रद्धा, प्रेम और शुद्ध माव से प्रेरित होकर प्रभु वहाँ पर लगभग एक मास रहे। गंगा के किनारे मेना लगा रहना था। टारू तक जाने आने के लियं पन्द्रह बीस नाय खड़ी रहती थी। प्रभु के प्रेम-मेंट में ग्रामवासियों ने अखड़ कीर्तन अर्पण किया। श्री गुरुदेव जी न पूरे ग्राम का भड़ारा करवाया। गरीवों के बच्चों को बस्त्र, अन्त, मिठाई तथा खिलीने दियं। सभी गदगद थे।

इसी प्रकार विचरण करते हुये नीमी ग्राम के समीप पघारे। वहाँ पर बड़ी मारी आंघी आ गई। बालू के पहाड़ उड़-उड़ कर मानो नौका को डुबो ही देंगे। उस तूफान के बीच में नौका झूला झूलती थी। नाविकों ने अपनी सच्चाई का सराहनीय परिचय दिया। गुरुदेव जी की नाव को पकड़ कर नाविक लोग बैठ गये। प्रमु वीरासन से बैठकर घ्यानावस्थित हो गये। शनै:-शनै: तूफान समाप्त हो गया। मगवान केशवानन्द जी की पादुका जो प्रमु की पूजा में थी, तूफान के घमासान में बहु गई थी, लेकिन प्रमु की ऐसी चरणों के प्रति प्रेम मावना थी कि वह पादुका वहीं बालू में जम गई। तूफान समाप्त मी न होने पाया था कि प्रमु को पता लग गया कि पादुका मी तूफान के चक्कर में पड़ गई। अतः शीघ्र ही मल्लाहों से जल में ढुँढ़वाया। आधे घंण्टे में ही पादुका मिल गर। इन्द्रजाल फैला, लेकिन प्रमु का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका।

कुछ दिन प्रमु शंख माधव जी में रहे । प्रयागराज में चौदह माधव हैं, उनमें से शंख माधव का मन्दिर भी प्राचीन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से माननीय है। गीता का अनुष्ठान बराबर चलता ही रहा। प्रातःकाल चार बजे से १२ बजे तक अनुष्ठान में रहते थे। पूजा के पश्चात लगमग १ बजे मट्ठा पान करते थे। तीन बजे से पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन में बैठ जाते थे। प्राचीन मूर्तियों के प्रति श्री प्रमु को बड़ो ही आस्था रहती है। वह भिला के एक खंड को भी दुखी देखना नहीं चाहते। शंख माधव जी में बहुत ही सुन्दर लगमग पांच फिट की लक्ष्मी नारायण की संगमरमर की मूर्ति है, पूजा सफाई की अध्यवस्था होने से वस्त्रहीन मूर्ति योंही पड़ी थी। श्री गुरुदेव जी ने मूर्तियों को नीव तथा खटाई साबुन से स्नान करवा कर नवीन वस्त्रों को धारण बरवाया। मंदिर की मरम्मत और सफेदी करवाई। वहाँ पर २४ घंटे का अखंड नाम संकीर्तन तथा भंडारा हुआ।

जमुना जो की धारा में निवास—इसी प्रकार वहाँ से प्रस्थान करने के पश्चात जमुना जी की बीच धारा में एक मास तक निवास किया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर सूर्यंबहादुर थापा प्रमु के दर्शन के लिये आये थे, लेकिन आश्रम में न होकर प्रमु तो यमुना की गोद में विराज कर जगत को आत्मा का प्रकाश देने की साधना में लीन थे। आनन्द मग्न प्रमु से बहुत प्रकार से अनुनय विनय करने पर उनको वहीं पर दर्शन करने की आज्ञा मिल गई। वे बड़े ही सन्तुष्ट हुये उस ज्योतिर्मय प्रमु का दर्शन पाकर। उन्होंने प्रमु से भगवान के विषय में कुछ प्रश्नों को पूछा था। प्रमु ने अनेक प्रकार के ज्ञान को समझाते हये कहा—

"ज्ञान के वास्तिवक तस्व को समझना चाहिये। मन को प्रसन्न करने वाले सम्बन्धों का एक दिन अवश्य ही नाश होता है। यह घ्रुव सस्य वेदोक्त एकं अनुमव वाणी है। इसीलिये इस संसार में रहते हुये भी मन की डोर संसार के खुमावने तालाबों से हटाकर आदि स्रोत जो चिर स्थिर आत्मा है, तक पहुँचाने की चेष्टा करनी चाहिये। कुछ दिन में सूख जाने वाली नदी के बहते स्रोत में मन को फँसाने से दुख ही हाथ लगेगा। यह जीवन दियासलाई की कांटी के सदृश है, एक दिन जल कर राख का ढेर बन जायेगा। धन्य है वह जिसने स्थायी रूप से जला लिया है। शरीर को शास्त्रों ने रेल का इंजन भी कहा है। कमें और संस्कार रूपी कोयला और माप जब तक है तब तक वह चलता रहेगा, अतः बुद्धिमान और माग्यवान वही है जो कोयला और माप के खत्म होने के पहले ही स्टेशन पर पहुँच जाते हैं अर्थान् ईश्वर तक पहुँच जाते हैं।"

फिर प्रमु ने कहा—''आप आये, बहुत अच्छा हुआ । संत महापुरुषों के प्रति ऐसी ही श्रद्धा मक्ति बनाये रखना चाहिये।"

प्रभुका स्राश्रम में पदार्परा:—प्राणिमात्र को झुलसा देने वाली गर्मी 'पड़ने लगी थी। यद्यपि प्रभुकी कोई आज्ञा नहीं थी कि हम लोग प्रभु के पास जायें, लेकिन मंत्री जो से वार्तालाप करने के लिए प्रभु ने एक बार एक दिन के लिए बुला लिया था, क्योंकि उनका मौन अनुष्ठान चल रहा था। थोड़ा सा साहस बढ़ गया। यह सेवक, जमुना बहन जी, मुआ जी, गायत्री जी, श्री जी आदि मक्त प्रभु का दर्शन करने जमुना जी पर गये। प्रभु अन्त-यिमी सब हमारे मन की बातों को समझ गये। लेकिन बेरुखी दिखलाते हुये नाव वाले से कहा—"इन लोगों से कहो, यह लोग यहाँ वयों आये हैं? इनको



भक्तों को प्रमु जी गीता उपदेश देते हुए ( इलाहाबाद )

|   |  | 1 |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

यहां पर किसने बुलाया है ? आश्रम लौट जायें और वहीं पर सगवान का मजन करें।" वन्य है गोपिकाओ, महारास की पूर्णिमा के दिन तुमने कैसे हृदय पर पत्थर रख कर काले कन्हैया की बातें सहीं कि तम यहाँ क्यों आई हो ? लेकिन तुम तो फिर भी प्रश्न उत्तर कर सकीं। परन्तु हम लोगों से कौन बोल रहा था, बीच में एक मल्लाह था। हम लोग ढिठाई करके प्रमु की नौका के समीप अपनी नौका लेकर गये। केवल अश्रु के अतिरिक्त हमारे पास था ही क्या। एक घंटे तक अश्रु सबके बहते रहे । तपस्यामय गौरवर्ण का शरीर श्याम वर्ण हो चुका था। क्षीण शरीर देखा नहीं जाता था। ग्रीष्म के सूर्य की प्रखर रिश्म से झुलसाने वाली वायु हम लोगों को झुलसाये दे रही थी, फिर प्रमु का क्या हाल होता होगा ? हम लोगों ने प्रमु से प्रार्थना करी-- "आप आश्रम में पद्यारिये, आप आश्रम के झमेलों से दूर रहना चाहते हैं तो केवल अपनी कुटी में ही रहिये। हम लोग आपके योग्य नहीं हैं तो हम लोग आपके समक्ष नहीं आयोंगे, लेकिन इस कोमल शरीर को इस प्रकार कष्ट क्यों दे रहे हैं ?" प्रमु भीन होकर सब सुनते रहे। संध्या होने लगी, प्रमुका आदेश हुआ, अब तुम लोग जाओ। आदेशानुसार सब लौट आये, यह सेदक वहीं रह गया। जब मौका मिलता तब चरणों में प्रार्थना-पत्र चढ़ाते । करुणा-सिन्धु का हृदय पिघल ही गया। भ्राश्रम पद्यारने की स्वीकृति मिल गई। आश्रम में यह सदेशा पहुँचाया गया । भक्तों में मंगल छा गया । सब के हृदय हरे-मरे हो गय, शव जीवित हो गया। आनन्द महानन्द छा गया। प्रमु आश्रम पघार गये। गीता का अनुष्ठान समाप्त हो चुका था। प्रमु के पघारने की खुशी एवं अनुष्ठान की समाप्ति के उपलक्ष में महोत्सव मनाया गया।

## पौष मास की शीत में प्रभू का गंगा जी में निवास:-

श्री गुरुदेव ईश्वर की व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही सत्ता को मस्तक नवाते हैं। सभी देवी देवताओं का समादर करते हैं। एक साकार गुरु की मूर्ति को सभी में व्याप्त दर्शन करते हैं। आप कहते हैं, जब तक साकार पर-मात्मा को नहीं पहिचान सकेंगे तब तक निराकार परमात्मा तक पहुँचना दुस्तर है। जो ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, वह पहले सर्वप्रथम अपनी आत्माको जगत की आत्मा के साथ तादात्म्य तो कर ले। मूर्ति में मंत्र के द्वारा प्राण संवार करके हम भगवान मानते हैं। ईश्वर की बनायी हुई प्रकृति जिसमें उसकी साकार सता दृष्टिगोचर हो रही है, उस को ही मान लें। उस दिन बहत ठड पड़ रही थी। शरीर बर्फ हुआ जा रहा था। ठंडी बर्फीली. तुफानी वायू शरीर को वाण के सदृश बेवे डाल रही थी। प्रातःकाल श्री गुरु-देव जी गंगा जी में स्नान करने के पश्चात बहुत समय तक माँ को अपलक द्िट से निहारते रहे। जब अपनी पूजा स्थली में पघारे, आपकी मुस्कराहट में एक दिव्य मस्ती भरी हुई थी। उनके प्रत्येक ग्रंग से तेज-पुंज बरस रहा था। हम लोगों ने प्रमुको देखा, पर ठीक से देख नहीं सक रहे थे। उनके नेत्रों से सहस्र सुर्यों का प्रकाश बरस रहा था। मुखारविन्द रक्त-कमल जैसा प्रतीत हो रहा था। हमने मस्तक झुका कर प्रणाम किया। दस बजने के पश्चात् श्री प्रभु ने कहा - 'देखो, तुम्हें वर्म-प्रवार के लिये कल ही बाहर जाना है, जमुना तो जा ही च ही है।" थोड़ी देर पश्चात् बोले — "हम तो बाहर जाते ही नहीं, न मोटर में ही चढ़ते हैं। अतः हम पन्द्रह दिन तक नौका में ही रह कर माता गंगा को अपनायेंगे।" हमने कहा — "प्रमी! आप अपने स्वरूप को उनसे ित्राइयेगा जो आप हो नहीं जानते, ग्राने शरणागन सेवक की आँ बों में क्यों पट्टी बांघते हैं, इसके अतिरिक्त शीतलहरी चल रही है, नौका पर दही जमना काँठन हो जायेगा, तपस्या से यह शरीर योंही क्षीण हो चुका है। आपको क्या प्राप्त करना है जो इस प्रकार से शरीर को कष्ट देते रहते हैं।'' प्रमु खिलखिला कर हुँस पड़े। दो दिन पश्वात् ही पन्द्रह दिन के लिए प्रमु ने गंगा माँ की गोद में तपश्चर्या करना प्रारम्म कर दिया। आप तो खेलते-कृदते अपनी नौका पर जाकर विराज गये। मक्तों के अश्रुमां के अम्बर को गीला कर रहे थे। बड़ी आश्चर्यमय घटना यह घटी कि आश्रम में तुफान जैसी ठंडी हवा चलती थी। नगर में शीत के प्रहार से सैकड़ों लोग ठडे होकर निज लोक को चले गये. लेकिन नौका के आस-पास तक वायु की एक लहर भी नहीं आई। दही भी अच्छी तरह जम जाती थी। नौका के आस-पास का वायू-मंडल जैसे किसी ने गरम कर दिया हो। इस प्रकार से पन्द्रह दिन की तपश्चर्या प्रमुने हँसते-हँसते पूर्ण की और आश्रम में पघारे।

वन-यात्रा :- कमी-कमी हमको लगता है कि क्या इनको कोई समझ सकेगा? साधारण व्यक्ति तो समझने में अवश्य ही भूल कर देंगे, क्योंकि कमी-कमी आप साधारण जिज्ञासु के सद्श चरित्र करने लग जाते हैं। ज्ञाना-नुभूति की चरम सीमा पर पहुँच कर भी, ज्ञान-पिपास साधक जैसे कर्म का बाचरण करते हैं। आपने पूर्ण वैरागी बाना को घारण कर लिया। दूर-दूर अलग-अलग रहना प्रारम्भ कर दिया। कुछ पूछने पर अथवा कहने पर जबाव देना बन्द कर दिया। कोई बाहर के मक्त दर्शन करने आते, तब उन्हें अच्छी प्रकार ज्ञान समझाते हुये कहते, "देखो ! तुम प्रमु को ही अपना प्रेमी प्रियतम बना लो, ऐसा भाव उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करो। प्रमु के साथ नाता जोड़ना आवश्यक है। कोई भी नाता लगाओ, लेकिन लगाओ अवश्य। तुम्हारे मच्चे माव से ही वह माव का उपासक उन्हें अपना लेगा। तुम्हारे पीछे-पीछे फिरेगा। कोई साधना न बन सके तो कीर्तन ही करो। नाम कीर्तन से हृदय पवित्र हो जायेगा । मन प्रमु के त्रेम से सराबोर हो जायेगा ।" इस तरह से बातें करके उन्हें पूर्णं सन्तुष्ट करते। हम लोगों के समक्ष गुम हो जाते थे। हम लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। इस सेवक को तो ऐसा अनुभव होता था कि जीवन में इष्ट का बेरुल हो जाना ही सबसे बड़ा कष्ट है। महीनों कच्चे पपीते को उबाल कर जब खाते थे, महीनों केवल शर्वत पीकर रहते थे, मूली का पत्ता खाकर रहे, तब मी कभी दुःख अथवा कब्ट नहीं प्रतीत हुआ था। हृदय पर एक पवित्र प्रेम का रंग चढ़ा रहता था। क मी-क मी ऐसा अवसर आ जाता था कि मूली का पत्ता तक न उपलब्ब होता, उस समय मी किसी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं हुआ था। लेकिन जब प्रमु वेरुत हो जाते हैं तो ऐसा लगता हमानो मुसीवत का पहाड़ दूउ कर माथे के ऊरर आ पड़ा। कुछ अच्छा नहीं लगता । लेकिन उपाय स्था है ? कर्तव्य कर्म करना अनिवार्य है । प्रमुका मन उदास पागल जैसा रहता था। ऐसा लगे पहाड़ जैसा कव्ट कौन से पाप के बदले माथे पर आ गिरा है।

जब प्रमु ने वन-यात्रा करने की चर्चा प्रारम्भ कर दी, तब हम लोगों की समझ में आया कि यह इतने कठोर और बेरखे क्यों बने थे? जब आप दूर रहना चाहते हैं तब इस प्रकार का व्यवहार करना प्रारम्भ कर देते है। यह आपकी नीति अद्मृत ही है। फाल्गुन लगते ही आपने कहा-"हमको त्रिवेणी स्नान कराने वाले सरजू मल्लाह को बुलाओ, हमको उससे बात करनी है।" उससे अपने आने जाने की बात स्वयं मिला ली। राघेश्याम जी. द्रोपदी जी और जगदम्बिका जी को संकेत कर दिया कि तुम लोगों को लेकर हम बाहर जायेंगे। हम लोग सब समझ गये, लेकिन कौन क्या कह सकता था? प्रम के साथ जाने वाले सामान की व्यवस्था कर दी गई। हम लोगों के मन में यही था कि हम लोगों को अलग रहने में ही उनको प्रसन्नता है तो ठीक ही है। उनको हमारे द्वारा किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिये। इस प्रकार मन को सान्त्वना दिया गया। यद्यपि हम लोग सभी प्रभू को दया एवं उनकी बहुमुखी दिव्य प्रतिमा से अपरिचित नहीं थे। क्योंकि कुछ मास पूर्व ही यह सेवक बहुत ज्यादा ग्रस्वस्य हो गया था, जीवन के बचने की कोई आशा नहीं थी. न जीवन रखने की इच्छा ही थी। क्योंकि संसार की नश्वरता को अच्छी प्रकार समझ लिया था। नाक से इतना पानी बहता था कि बड़े-बड़े मोटे रोगेंदार तौलिये भीग जाते थे, लगातार घंटों छीक आती ही रहती थी, जिससे एक दिन अचेतन जैसी अवस्था हो गई । होम्योपैथिक चिकित्सक ने कहा--"आपको आहार में परिवर्तन करना चाहिये। आपका एक बार फल खाकर रहने का जो नियम है, उससे आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकतीं।" हमने कहा, "जाना है, रहना नहीं, मरना बीसो बीस, फिर जरा से जीवन की रक्षा के लिए नियम क्यों मंग करें ?" अचेतन अवस्था में देखा कि चार-पाँच व्यक्ति आये हैं और कह रहे हैं कि आपको लेने आये हैं, अब आप शीघ तैयार हो जाइये । हमने कहा-"अच्छा ठीक है, चलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा के बिना हम कोई भी काम नहीं करते। अत: आज्ञा लेकर वाते हैं।" इतने में प्रमु बड़े रोब में पघारे और बोले-"तुम लोग कौन हो? कहाँ ले जाना है ?" प्रमु को देखते ही वह लोग माग गये। इतने में हमारी तन्द्रा मंग हो गई। तबियत एकदम हल्की मालूम पड़ रही थी। उस दिन से रोग बिल्कुल माग गया एवं शरीर स्वस्थ हो गया।

प्रमु यात्रा में पघार गये। किसी को संकेत तक नहीं किया कि किस और जा रहे हैं, लेकिन मगवान को ढूँढ़ते हुये मनुष्य बैकुंठ लोक पहुँच जाता है। फिर यह तो इसी मृत्युलोक की बात थी। जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम लोगों को गुरुदेव मगवान किस ओर पघारे, कैसा स्वास्थ्य है, सब पता लग जाता था। ज्योतिर्मय प्रमु अपनी अप्रतिम प्रमा को विखेरते, बनवासियों को सुख और आनन्द देते हुये जंगलों के किनारे-किनारे नौका में फिरते रहते थे। केवल लोक-कल्याण की मावना आपको जंगलों की ओर ले जा रही थी, स्वार्थ का कहीं लेशमात्र चिह्न नहीं था। ब्रह्म भाव से ओत-प्रोत हृदय में अपने शरीर की रक्षा का भी घ्यान नहीं था। जंगलों के मध्य गाय का आना और जमुना तट पर गऊ का दुहना दु:साघ्य था।

जमुना जी का जल घट गया: —गुरुदेव जी की नौका गऊ घाट से कुछ दूर पर मध्य जमुना जी में खड़ी थी। पानी इतना अधिक था कि बांस का गाड़ना असम्भव था। अत: तीनों नौकाओं के लंगरों को जमुना जी में डाल कर एक साथ बांब दिया गया, जिससे कि सब का भार एक साथ रहे। ब्रोपदी जी ने अपने मन से दो नौकाओं के बीच में कपड़े सुखाने की डोरी को बांघ लिया और कपड़ें सुखाने लगीं। दोनों नाव के बीच में उनका पर आ गया और वह उस अथाह जल में गिर पड़ीं। जल में गिरते ही बड़ी जोरों की आवाज आई कि गुरुदेव बचाइये। श्री गुरुदेव भगवान पूजा में बिराजे थे, वह पूजा से उठ नहीं सकते थे, एक ओर अनुष्ठानिक नियम दूसरी ओर एक मक्त की प्राण-रक्षा। इतने में क्या देखते हैं कि द्रोपदी जी कमर मर पानी में खड़ी हँस रही हैं। नाविक लोग आश्चर्य में पड़ गये कि यह असम्भावी घटना कैसे घट गई।

राघेश्याम जी और द्रोपदी जी को भी कुछ दिन पश्चात् लौटा दिया गया। अतः हम लोगों का दिल नहीं माना। मुआ जी से सलाह लेकर हम और गिर-धर जी सेवा के हेतु पहुँच गये।

जगदम्बिका जी को कुछ ठंड लग गई। पहले तो साघारण बुखार आया, पर उसी ज्वर ने मियाटी ज्वर का रूप धारण कर लिया । नौका पर ठीक उपचार हो न सका। रोगी के अनुकल कोई भी व्यवस्था नहीं थी। बुखार वढना ही गया, शरीर क्षीण होता ही गया। रात्रि आठ बजे का समय था। श्री गुरुदेव जी पूजा में बैठे हुये थे, यह सेवक सब सेवा से निवत्त होकर जमूना जी में ज्यों स्नान करने के लिए उतरा त्यों ही गुरुदेव भगवान को अचानक आत्मा में आया कि कहीं जगदम्बिका की तिबयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। आश्रम से राघेश्याम जी को बुलाकर तिमारदारी के लिये रख दिया गया था। प्रमु ने आवाज दी, राघेश्याम जगदिम्बका सीताराम ! गुरुदेव जी का यह मौन संकेत था कि वह कैसी है ? राघेश्याम जी ने कहा-"गुरुदेव, वह तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई, हिल-डुल नहीं रही है।" ज्यों गुरुदेव अपनी नाव से कूदकर उसकी नाव में गये, मरीज की नाव में जलता हुआ स्टोव और उसका तेल लूढ़क गया। मरीज की नाव चारों ओर कांसे से छायी हुई थी। गुरुदेव जी को कुदते देख-कर हम भी गीले ही शरीर नाव पर चढ़ गये, देखा कांसे से बने टट्टर के पास ही जला हुआ स्टोव गिरा पढ़ा है, मिट्टी का तेल लुढ़का पड़ा है, मरीज अलग बेहोश पडा है। परन्तु मगवान गुरुदेव की अदमत कृपा, न तो टट्टर में आग लगी न अन्य कोई नुकसान हुआ । भगवान दादा गुरुदेव का चरणामृत साथ में था, उसको मरीज के मुँह में डालकर समस्त शरीर में लगा दिया गया, फौरन उसने आँख खोल दिया और संकेत किया कि दिल बैठ रहा है, तत्काल गरम दूध दिया गया, वह ठीक हो गई। सच में भगवान ने ठीक ही कहा है। वह जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई पडा--

> "अहं मक्त पराघीनो ह्यस्वतन्त्र इवद्विज । सामुमिर्ग्रस्तहृदयो मक्तैर्मक्त जन प्रियः ।।"

में सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ और अस्वतन्त्र की तरह हूँ। मेरे साधु हृदय भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रक्खा है। "परामनतास मे प्राणा न च लक्ष्मीर्नशक्करः । न भारती न च ब्रह्मा न दुर्गा न गणेश्वरः ।। न ब्राह्मण न वेदाश्च न वेद जननी परा । न गोपी न च गोपाला न राघा प्राणतः प्रियाः ।।"

अर्थात् मेरे भक्तों से श्रेष्ठ न तो मेरा प्राण है और न लक्ष्मी न शंकर, न भारती न ब्रह्मा, न दुर्गान गणेश्वर, न ब्राह्मण न वेद न वेदों की माता साविश्री न गोपी न गोपाल न प्राण की प्रिय राघा ही है।

सत्य में मगवान ने कहा है— "भवताधीनो दिवानिशिम्" ऐसी ममता मग-वान के हृदय में मक्तों के लिए न होती तो बिना बिचारे जल में खड़ी एक नाव से दूसरी नाव पर दौड़ कर जाते? यदि योग क्षेम का वहन न करते तो मिट्टी का तेल, जलती अग्नि और नांसे का टट्टर साथ ही था, नाव में आग न लग जाती? अच्छे लोग कूद भी सकते थे, अचेतन अवस्था ना रोगी नया करता?

इसी प्रकार की एक घटना का और स्मरण हो आया।

गुरुदेव की सर्वत्यापकता:—यह घटना आज से २१ दर्ष पूर्व की है। हमारा मिनत का प्रथम वर्ष था। विश्वविद्यालय से निव ले हुये विद्यार्थी की रहन दिचार घारा, वैराग्य से बोझिल हुट्य, ईश्वर-प्राप्त की जिज्ञासा। संसार की किन्हों भी दस्तुओं के प्रति न आसवित थी, न किसी प्रकार की वासना, न किसी से ममता थी। वेदल एक लगन, एक धुन, वह थी ईश्वर की प्रसन्नता और उसका मिलन। गर्मी का दिन था। खाना-पीना कुछ अच्छा नहीं लगता था, कोई व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता था। मन की गति कुछ समझ में नहीं आती थी। खाली पेट घूप में चलना फिरना, लू लग गई, बुखार आ गया और उसी में पेचिश पर पेचिश शुरू हो गई। महाप्रमु से अपने किमी प्रकार के वट को बहने में दिल में ठेस जैसी लगती थी कि उनके कोमल दिल को वही हमारी ओर ध्यान न देना पड़े। दिन भर प्रमु से बुछ न कहकर सेवा में तत्पर रही, ज्यों-ज्यों संध्या होती गई ताप तीन्न गति से

बढ़ता गया, साथ में पेचिश की ऐंठन विचित्र किस्म की होती थां जो १८ वर्ष की अवस्था तक कभी नहीं हुई थी। कहीं प्रमु को कष्ट न हो यह सोचकर हिर मिन्दर के बगल में एक छोटी सी कोठरी थी उसी में जाकर लेट गये। इघर प्रमु ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। उधर रात्रि मर एक वस्त्र से बार-बार शौच-गृह में जाती, बार-बार स्नान करती, जबर तेज, सिर उड़ा चला जाता था। मालूम पड़ता था बदन टूट कर गिर जायेगा। इसी तरह प्रातःकाल चार बज गये। रात्रि मर जरा सी भी नींद नहीं आई। विचित्र वेचैंनी थी। वहाँ पर कोई अपना नहीं था। सबसे नाता तोड़ दिया था, नेत्रों से पानी की बूंदें गिरने लगी और हृदय में गाने की लाइन याद आ गई—

अब सुनो टेर हे नाथ हमारे।

तुम विन कौन है मेरो।।

निज मन को तुझमें अप्ण कर।

नयनों में छिब तेरी मर कर।

जाऊँ कहाँ मैं मेरो।।तुम।।
जग कहता तू है दयालु घट-घट।
हम कहते तू कहाँ है नटखट।
आकर दर्शन दे जा मेरो।।तुम।।
निर्मल नयनन से नीर झरत है।

रोम-रोम में गुंजार करत है।

नेत्र बन्द थे, इतने में प्रमु गंगा स्नान करके पद्यार गये। उस बन्द कोठरी को खोल कर मीतर प्रवेश किया और बोले--तुम्हारी तिबयत कैसी है? यहाँ क्यों लेटी हो? हमारे मन में लगा, यह यहाँ कैसे आ गये? हम तो छिप कर लेटे हैं। यह जाग्निति की लीला है या स्वप्न की। प्रमु जोर से हंसे और बोले, क्या सोच रही हो? थोड़ी देर बाद पसीना आकर बुखार उतर गया। तिब्यत हल्की मालूम पड़ने लगी।

काहे लगाये तू बेरो ।।तुम।।

यों तो इस प्रकार की जीवन में अनेक घटना घटी हैं, लेकिन एक घटना और स्मरण हो आयी जो अपने ऊपर बीती है।

माघ का मास था। हम लोग सब त्रिवेणी क्षेत्र में थे। अर्घ कुम्म का वर्षं था। स्नान करने का बड़ा ही टेढ़ा हिसाब सरकार की ओर से था। किसी ने कहा, माघ मास में सरसों का तेल बीमारी की अवस्था में भी नहीं लगाया जाता। भीड़ अधिक होने से एक दिन ६ बार स्नान करना पड़ा। सबेरे बहुत दूर त्रिवेणी जाने के लिये नाव मिलती थी । सरकारी प्रबन्ध ही ऐसा था। पहले दिन ६ बार स्नान करने के कारण सीने में ठड लग चुकी थी। लेकिन हमने कुछ ध्यान नही दिया। फलतः सीना जकड़ता चला गया। बाल-बुद्धि हमने सोचा सीने में तेल नहीं लगा सकते तो क्या है, घी ही लगा लेते है। घी को भी गरम नहीं किया। सोते समय ठंडे घी को सीने में लगा लिया। बस अब क्या था, सीना एकदम भारी हो गया, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। सांस न आती थी न जाती थी। खाँसी आना चाहे लेकिन खांस न सकें। ऐसा प्रतीत होता था कि सीने के ऊपर किसी ने एक बड़ा विशाल पत्थर रख दिया है जो हिलता नहीं। बुद्धि काम न करे कि क्या करें? हमारी कुटी में दुर्गा की सो रही थी। मुँह से आवाज निकालना तो दूर रहा, हिला ही नहीं जाता था। नेत्रों में आँसू, मन में प्रमु का स्मरण, मुख में गुरु नाम का जप चलने लगा। सोचा, ठीक है, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन यहाँ पर मरने से गुरुदेव के अनुष्ठान में विद्रा पडेगा, अतः हमारा मरना केवल गुरुदेव के लिये ही नहीं बल्कि जगत के लिये भी हानिकारक होगा, क्योंकि विश्व-कल्याण के लिये यज्ञ चल रहा है। सभी भुम कर्मी में विद्य पढ़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना मन में आया, गुरुदेव, तुम क्यों देर लगा रहे हो, इतना सोचने भी नहीं पाये थे कि दुर्गा जी जाग गई, बिना कुछ इशारा करे ही कहने लगीं, बहन जी, सीने में दर्द हो रहा है क्या ? हमसे तो हिला भी नहीं जा रहा था। सीने में पत्थर रखा प्रतीत सा होता था, उनको जवाब कौन देता ? दुर्गा बहन अपने मन से ही, पुराना घी, विक्स और कपूर निकाल कर लाई, सीने में मल कर अग्नि से सेंक दी । दस मिनट में ही सीने का दर्द पता नहीं कहाँ चला गया और हमको ऐसी नींद आई कि सबेरे त्रिवेणी स्नान करने के लिये जाने के समय नींद खुली। प्रात:काल प्रमु को हमने कुछ भी नहीं बतलाया। वह स्वयं कहने लगे, अब तो दर्द ठीक हो गया ? हम कुछ भी नहीं बोले, रात्रि की घटना सब समक्ष आ गई। घन्य है प्रमु आपकी सर्वमुखी शक्ति को। आप कहाँ-कहाँ फिरते रहते हो, मक्तों की गलियों की खाक छानते रहते हो।

इसी प्रकार की घटना शिवा बहन भी बतला रही थीं कि मितत-मार्ग में आने के कुछ दिन पूर्व ही उनके हाथों में खुजली हो गई थी। पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं चला, अतः उपचार भी नहीं किया। मक्ति-मार्ग में आने के कुछ मास पश्चात् उसने विकराल रूप घारण कर लिया । श्री महाप्रमु ने अनेक चिकित्सकों को दिखलाया, होम्योपैथिक, ऐलोपैथिक तथा वैद्यक, पर वह किसी प्रकार से जड़ नहीं छोड़ रहा था। दो-चार दिन कम जैसा प्रतीत होता फिर जैसे का तैसा। लगमग एक वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हो गया। एक दिन उनको हार्दिक मानसिक वेदना हुई, सारा पैर और हाथ दानों से भर गया था। वह फूट-फूट कर खूब प्रमु की फोटो के आगे रोई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगीं कि मैं ऐसे जीवन को लेकर क्या करूँगी, जो न गुरु की ही सेवा के योग्य है न अपनी ही । सायंकाल का समय था, व्यथित हृदय से बैठी थीं, इतने में मगवान गुरुदेव टहलते हुये उनके पास तक पहुँच गये और कहने लगे, तुम्हारी खुजली कैसी है ? गुरु क्या नहीं कर सकता ? राई को पर्वत तथा पर्वत को राई करने की सामर्थ्य रखता है। दूखी होना, रोना घवड़ाना अज्ञानियों का काम है। एक पूष्प देते हुये कहा, लो ठीक हो जायेगा, सब रोग में फेर लो। ऐसा कह कर चले गये। हम लोग हैरान हो गये। क्या है प्रमु तेरी अद्मुत शक्ति ? क्रमशः ठीक होते-होते अब वह रोग जड़ से ही चला गया।

जगदिम्बका बहन भी इसी प्रकार की एक घटना वतला रही थीं। यों तों सबके संग अनेकों घटना घटती होगी, लेकिन सब तो अवणंनीय है। वह हमसे. एक दिन कहने लगीं, देखिये प्रभु कितने अन्तर्यामी हैं। वह नई-नई आई थीं, प्रभु का शासन बड़ा ही नियंत्रित और कठोर कभी-कभी हो जाता है। जिस

अवाक् होकर बोलीं, "यह क्या रानी साहब ? आपके पेट में तो नारियल के बराबर ट्यूमर है। आप फीरन पेट का आपरेशन करवा कर ट्यूमर को निकलवा दीजिये, नहीं तो आपका बचना मुश्किल हो जायेगा।" ऐसा कह कर सामन्त जी तो चली गईं। मुआ जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। मन ही मन सोचने लगीं कि लाला गोपाल (प्रमुको कहती थीं) को कहेंगे तो कहीं वह घवडा न जायँ (क्योंकि उनकी बाल्य उपासना है), न हम अस्पताल ही जायेंगे । वृद्धा अवस्था में दूध पीकर रहते हैं, वहाँ जाने से अपने सारे नियम खंडित हो जायेंगे। इतने में देखती हैं कि महाप्रमु सामने से आ रहे है, आकर मुआ जी की घोती पकड़ कर खड़े हो गये, और कहने लगे—"गोविन्द ! हम तुम्हें अस्पताल नहीं मेजेंगे, अपने आप गुरु की कृपा से ठीक हो जायेगा। तुम रोज भगवान गुरु का चरणामृत पिया करो और पेट में लगाया करो। अपने आप ठोक हो जायेगा। ईश्वर के चरणों में अटल विश्वास सदा बनाये रखने से समस्त क्लेश अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं।" रात्रि को स्वप्त में मुआ जी ने देखा, "श्री गुरुदेव मगवान पाँच वर्ष के बालक के स्वरूप में एक लकूटी लेकर आये हैं और कह रहे है, देखें तुम्हारे पेट में क्या है, इसी लकूटी से उसकी कोंच देंगे।" ऐसा कहते-कहते मुआ जी के तका के ऊपर घटने टेक कर बैठ गये और पेट के ऊपर अपनी लक्टी रख दी। मुआ जी की ऑख खुल गई। उसी दिन से बुखार उतर गया और पेट का दर्द कम होना गुरू हो गया। शनै:-शनै: बुखार और दर्द बिल्कूल ही मिट गया। छह मास पश्चात् लेडी डाक्टर सामन्त फिर मुआ जी से मिलने आई और पूछने लगी, "किहिये रानी साहब ! आपने अपना टयूमर निकलवा दिया ?" मुआ जी ने कहा, "हम तो किसी को दिखाया भी नहीं। निकालने की बात ही दूर है।" वह बड़े आश्चर्य से बोलीं, लेकिन आप तो ठीक मालूम पड़ रही है। यदि वह गोला पेट में रह जायेगा तो फट कर शारीर में जहर फैला देगा ! ऐसा कह कर उसने मुआ जी का पेट देखा, गोला तो गोल हो चुका था । वह हैरान हो गई और कहने लगीं, क्या शक्ति है आपके गुरुदेव में ।

दिल्ली के मजन लाल मार्गव के पिता जी को टाइफाइड हो गया था। टाइ-फाइड रिलैप्स कर गया और उसमें १०५ डिग्री बुखार हो गया । उन्होंने सोचा, अब जीवन की अंतिम सांस है। थोड़ी-थोड़ी उनकी चेतना जाग्नित थी, नेत्रों से अश्रु बहने लगा। गुरुदेव की स्मृति जाग उठी, मन में कहने लगे, गुरुदेव अब मैं चला संसार से। आपके सिवा मेरा कौन रक्षक है। तीत्र बुखार के कारण अर्द्ध चेतन अवस्था थी, उसी में आपने देखा, डेढ़ वर्ष के वालक के रूप में गुरुदेव पघारे हैं। खूब मोटा सुन्दर डेढ़ वर्ष का बालक है, लेकिन छिब श्री गुरुदेव जी की है। उनके पेट के ऊपर बैठकर खेलने लगा। थोड़ी देर तक खेलने के पश्चात. तीन बार पेट के ऊपर इघर से उघर पार किया और स्पष्ट कहा— "तुमको क्या हुआ है, वृथा परेशान हो।" वह चौंक कर कहने लगे, कहाँ हैं गुरुदेव! माता जी सिराहने बैठी थीं, उन्होंने सोचा, बुखार बहुत ज्यादा है, इसीलिए बड़बड़ाने लगे क्या। "हारे को हरि नाम" गुरुदेव का चरणामृत सारे शरीर में लगाया। पिता जी स्वस्थ व्यक्ति की तरह बोलने लगे, क्या कर रही हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैंने गुरुदेव को बालक रूप में अपने पेट पर चढ़े देखा था। वही पूछ रहा हूँ कि वह कहाँ गये। माता जी ने थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर लिया, निन्यानबे था। उसी दिन से स्वस्थ होने लगे और दो-चार दिन में पूर्ण स्वस्थ होकर रोटी खाने लग गये।

प्रिन्सिपल साहब के बालक को गोद में लेकर प्र। ग्रा-दान: — गुरुदेव की मक्तवत्सलता का कहाँ तक बखान करें। कहते हैं, प्रमु द्रोपदी की लाज बचाने के लिए नंगे पाँव दौड़ कर गये। हम लोगों ने तो क्या नहीं देखा। इसीलिए तो श्रीमद्भागवत में कहा है, सद्गुरु मेरा ही स्वरूप है। उसमें और मुझमें कोई अन्तर नहीं है। जो मुझमें और तत्वज्ञानी ब्रह्म-निष्ठ गुरु में मेद बृद्धि रखते हैं, वह नरकगामी होते हैं।

गोमती देवी जी प्रिन्सिपल साहब वृज बिहारी श्रीवास्तव की घर्मपत्नी रिविवार के दिन आश्रम में आई हुई थी। घर में चार वर्ष के बालक को नौकर के ऊपर छोड़ आई थीं। नौकर किसी काम से नीचे चला गया। बालक खेलता हुआ दो मंजिल के ऊपर से नीचे गिर गया। आश्रम में फौरन फोन आया। घर में माता पिता कोई नहीं था, केवल बच्चे ही बच्चे थे। उनकी अपनी मोटर खड़ी थी, दस मिनट में घर पहुँच गईं। घर पहुँचकर देखा, बच्चा

बिल्कुल ठीक था। माँ को देखते ही कूद कर गोद में चढ़ गया और बोला—
''अम्माँ! हम छत की मुड़ेर पर चढ़ रहे थे, पता नहीं कैंसे पैर फिसल गया
और हम गिर पड़े। जब हम गिरने लगे तो गुरुदेव मगवान ने हमें अपनी गोद
में लें लिया और हमको, जमीन में सुलाकर चले गये।'' गोमती देवी के नेत्रों से
प्रमु की सर्वव्यापकता और दयालुता को समझकर अश्रु बहने लगा।

एक मास तक प्रभु गंगा जो की गुफा में रहे:—जब प्रभु की नौका सइदा गंज के पास पहुँची तो घने जंगलों को देखकर प्रभु ने कहा—"हम तो इसी जंगल में रहेंगे।" नाविकों ने बतलाया—"इस जंगल में गंगा के तट पर अन्दर ही अन्दर गुफा भी है। स्थान तो रमणीक है, लेकिन आपके निवास करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस स्थान में डाकुओं की बस्ती है।" प्रभु ने कहा—तुम लोग बड़े मूर्ख हो। डाकू में भी तो उसी प्रभु का निवास है।

''सर्व खल्विदं ब्रह्म" (छा० उ०)

सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्माकार वृत्ति बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती, उपासना पूर्ण नहीं कहलाती।

"भूतानि विष्णुर्भुवनानि विष्णुः" (पुराण)

सब भूत और सब भुवन में सर्वरूप घारी भगवान है तो इन डाकुओं में भी तो वही है। हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमसे करेंगे। जब हम किसी से वैर ही नहीं करेंगे तो हमसे कौन बैर कर सकता है। श्री गुरुदेव मगवान नौका से उतर कर गंगा के तट पर खड़े हो गये। थोड़ा बालू के टीले पर चढ़कर गुफा बनी थी, आप गुफा में पहुँच गये। यो तो गुफा स्वच्छ थी, भीतर ही भीतर तीन कमरे मिट्टी को काटकर वनाये गये थे। प्रमु अभी आकर खड़े ही हुये थे कि वहाँ का छोटा डाकू और दो उसके नौकर खड़े हो गये। कहने लगे—महाराज! आज्ञा प्रदान करिये, क्या सेवा करें? 'डाकू की खड़ी-खड़ी लम्बी-लम्बी तावदार मूँछ व मुख की आकृति से प्रमु समझ गये कि बड़ा ही सुन्दर स्वरूप घरकर प्रमु पघारे हैं। अत: उससे बोले—''मय्या! मुख्य सेवा तो यही है कि यहाँ की सफाई करा दो।'' वह बोला—सफाई आदि तो आघे

घंटे के अन्दर हो जाती है, पानी वाला पानी भर जायेगा, महाराज के प्रवचन के लिए ऊपर मंडप की व्यवस्था हो जायेगी । आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे दो आदमी हर समय रहेंगे। हमारी मामी रात्रि को यहीं पर सोया करेंगी । हम भी आपके सेवक हैं, अपना ही दास समझिये । इतने में दो व्यक्ति और आ गये, मुंछ वाले व्यक्ति को देखते ही वह लोग बड़ी नम्रता से उसको जयराम जी की किया और परस्पर कहने लगे-"स्वामी जी महाराज को कोई कच्ट नहीं होना चाहिये। हमारे बड़े पुण्य और माग्य उदय हुये हैं जो नारायण सहाप्रम् हम पापियों की गुफा में पधारे है।" इतने में नाविक ने कहा-"हज्र ! गुरुदेव जी दोपहर को मट्टा और रात्रि को सिर्फ चाय लेते हैं, अन्न, फल, माजी कुछ भी नहीं खाते। बाजार का दूध भी नहीं लेते। अतः गय्या का भी प्रबन्ध होना चाहिये।'' उन लोगों ने कहा---''बस आज्ञा की देर है, अभी-अभी सब कुछ प्रबन्ध हो जाता है।" ऐसा कहकर वह लोग सब चले गये। उन लोगों के जाने के पश्चात नौका वाले ने कहा-"'गुरुदेव जो ! यही मुँछ वाला बडे डाक् का छोटा भाई है।" प्रमु ने नौका वालें को डांटा और कहा-"चूप रहो, अपनी जीव बुद्धि की बात हमारे सामने मत किया करो। जैसा चश्मा लगा लो वैसा संसार दिखाई पड़ेगा । दृष्टि शुभ वनानी चाहिये । संसार मंगलमय है, वह तो हमारा सेवक है। वह सेवा पूछने के लिए आया था और तुम उसे शत्र बना रहे हो।"

सायंकाल तक यह सूचना हवा की तरह ग्राम में फैल गई। छोटे वाले का बड़ा साई भी आया। सब ग्रुम दृष्टि लेकर आये, वहाँ के ग्राम मुखिया ने वहुत सेवा की। गुरुदेव जी नित्य प्रति उन लोगों को सत्संग देते, ज्ञान की बातें समझाते एवं कीर्तन करवाते थे। सब बहुत ही प्रसन्न थे। सब लोग गुरुदेव जी के चरण छूने की बड़ी इच्छा रखते थे, क्योंकि प्रभु नित्य किसी का स्पर्श नहीं करते। बहुत आग्रह करने पर प्रभु चरण छुआने के लिए मान गये।

प्रामवासियों की विशुद्ध भिक्त : — प्राम निवासियों ने चरण स्पर्श करने की निश्चित तिथि पूछ कर नगर में चरण स्पर्श समारोह का ढिढोरा पिटवा दिया। हम लोगों को इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं था। गुरु देव जी की गुफा मागीरथी के एकान्त तट के एक टीले पर थी। उस और कोई स्नान करने भी नहीं आता था। जिस दिन चरण स्पर्श करने को रखा गया था प्रातः-काल से मेला जैसा लगा हुआ था। सब लोगों ने नवोन-नवीन बढ़िया-बढ़िया चमकीले वस्त्रों को घारण कर रखा था एवं स्नान करने के बाद स्वतः ही मंडप में आकर लाइन लगा कर बैठ गये थे। जब श्री प्रमु पूजा से निवृत्त होकर कपर सत्संग मंडप में आये, इन लोगों की शुद्ध श्रद्धा देखकर उनका दिल गदगद हो गया। हमने उन लोगों से पूछा, "आज क्या है? आप लोगों ने नये-नये वस्त्रों को पहन रखा है।" उनमें से एक ग्रामीण महिला ने कहा, "तुमका नाही मालुम? आज से बढ़कर कौन खुशी का उच्छव होई! महाप्रमू नारायण के गोड़ छुये के मिली, ई का कम भाग की बितया है। बड़े-बड़े महात्मन् के देखा सुना लेकिन ऐसे मट्ठा पी के सीने बैकुंठ से आने वाले महातमन् के नाहीं देखा। आज गोड़ घराई का दिन है, यही बरे हम पचन गंगा जी में नहाय घोय के नया कपड़ा पिठन के आये हैं।"

हम लोगों को भी इनकी विशुद्ध श्रद्धा को देख कर बड़ा ही आनन्द आया।

राम नाम से ग्रामीरा बालकों का सुघार:—जिस टीले पर श्री गुरुदेव जी की गुफा थी, उसके सामने ही गंगा जी के तट का पानी काफी कम था। प्रातःकाल ग्रामीण बालक खेतों में काम करने के लिये णानी में हिल कर जाते थे और सायंकाल वापिस आते थे। जितना समय आने जाने में लगता था वह लोग गंदी गंदी गाली बोलते हुये, समय गुजारते थे। पहले दिन तो कुछ समझ में नहीं आया कि यह लोग क्या बोल रहे है। दूसरे दिन पूछताछ करने पर पता लगा कि इन लोगों का अभ्यास ही ऐसा है कि गाली बकते हुये नदी के इस पार से उस पार जाते हैं। प्रमु का दिल बेचैन हो गया, उनको सुघारने के लिये। उनका अनमोल जीवन गाली बकने में ही समाप्त हो जायेगा, यही विचार उनके मस्तिष्क में घूमता रहा। सायंकाल बाजार से बच्चों को बाँटने के लिये मिठाइयाँ मँगवाई तथा खिलौने मँगवाये।



वम्बई में यज्ञ के अवसर पर भक्तगण तथा पंडितों के साथ श्री गुरुदेव भगवान

ग्राम-बालकों को एकत्रित करके खूब धर्म के जयकारे लगवाये, कीर्तन करवाया, मिठाइयाँ बाँटीं। दूसरे दिन प्रातःकाल बालक नदी पार करते हुये वही रात्रि को बुलवाये हुये धर्म के जयकारे लगाते जा रहे थे। अब श्री गुरुदेव जी नित्य उन लोगों को बुलवाते, उनको अच्छे अच्छे उपदेश दिलाते, जयकारा लगवाते, प्रसाद देते। फलत: उनका गाली बकना बर्न्द हो गया।

भेंडारा चलते समय ग्राम-वासियों का भंडारा करवाया गया। समस्त सेवा उन्हीं असद् वृत्तिवालों की तरफ से की गई थी। बाद में तो वह लोग पूर्ण सद्वृत्ती के बन गये और सदा गुरु-सेवा में तत्पर रहते हैं।

## राम नाम से राजरोग के मरीज ठीक हो गये

एक बार श्री गुरुदेव जी ने ग्यारह दिन के लिये जल में निवास किया था। जल के मध्य जिस स्थान में गुरुदेव जी का अनुष्ठान चल रहा था, उससे कुछ दूर पर'नगर के एक किन।रे पर टीबी हास्मिटल था। राज रोग से पीड़ित मरीज, जीवन से निराश होकर, नित्य सायंकाल, माँ गगा से आशीर्वाद लेने तथा उनकी शुद्ध वायु का सेवन करने आते थे। दो-चार दिन पश्चात् उन लोगों को पता लग गया कि कोई दिव्य पुरुष अगहन पूस की शीत में जल-प्रवास कर रहे है। आशीर्वाद की इच्छा से नित्य वह लोग आते और जब तक गुरुदेव जी का दर्शन नहीं हो जाता था बैठे रहते थे। ६ बजे सायकाल दर्शन देने का नियम था। अनुष्ठान समाप्त हो जाने के पश्चात् श्री महाप्रमु ने उनसे पूछा—"आप लोगों ने ग्यारह दिन तक नित्य नियम से दर्शन किया है, अत: आप लोगों की क्या इच्छा है? सभी मरीजों ने कहा, "हम लोग शी घ्र ही स्वस्थ होकर इस अस्पताल के नरक कुंड से छुटकारा पा जायँ, वर्तमान में हमें यही आशीर्वाद चाहिये।" अमु की कुपा व आशीर्वाद के फलस्वरूप एक सप्ताह के पश्चात् उनके रोगों की परीक्षा की गई। सभी की रिपोर्ट पूर्ण स्वस्थ की आगाई और उन लोगों को अब उस रोग-जाल से छुट्टी मिल गयी।

सबने गुरुदेव का आकर दर्शन किया तथा कृतकृत्य हो कर अपने-अपने घरों को चलेगये।

महाप्रभु के नियम को भ्रटलता-जिस समय प्रभु ने गंगा में प्रवास करने का नियम लिया था, उसी समय साथ-साथ में मन में किसी से न मिलने का भो विवार उत्पन्त हो गया था। प्रमुको समझना बड़ाही दुस्तर है। स्वत्त में भी यदि वह किसी को कुछ देते देख ले . हैं तो जाग्रित में अवश्य देते हैं। जो मन में निचार उठ गया, वह संकल्प रूप बन जाता है। अनुष्ठान के दो ही चार दिन व्यतीत हुये थे कि कलकत्ते की एक सेठानी अपने परिवार के सिंहत गरु-मंत्र लेने के लिये आ पहुंचीं। हम लोगों ने समझाया कि श्री गरदेव जी तो अनुष्ठान में है, वह किसी से वार्तालाप नहीं करते न अनुष्ठान के मध्य में मंत्र देंगे, अतः मंत्र तो मिलेगा नहीं, दूर से दर्शन कर सकती हैं। गृह महाराज की सिद्धाोठ का दर्शन हो गया । ऐसे अवसर तो दूर्लमतासे प्राप्त होते हैं। फिर कभी अवसर देखकर आप आ जाइयेगा एवं अपनी शुमेच्छा पूर्ण करियेगा, लेकिन वह इतनी अधिक मंत्र लेने के लिये लालायित थी कि छन्होंने हम लोगों की कही हुई बातों पर घ्यान न देकर गंगा जी के किनारे संत्र की इच्छा से चनी गई कि शायद उनको देखकर गृहदेव जी संत्र दे दें। बाटमाराम पुरुष किसके अधीन रहते हैं ? वह तो लोक-कल्याण के लिये नर-तन बारण करके सांसारिक जीवों को मोह बन्धन से छुड़ाने के लिये स्वतंत्र रूप से रमण करते हैं।

"एकमेबाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन"

वह एक अद्धेत ब्रद्धा में स्थित रहता है, उसमें नानात्त्र किंचित भी नहीं है इसीलिये वह त्रिकालातीत अद्धितीय ब्रद्धा में राजा रंक का लेश मात्र भी अन्तर नहीं रवते । उनको तो जो करना है सो करना है, जो कहना है सो कहना है।

दूर से ही से अनी को देवकर प्रमु ने नौका के मल्लाह को दूसरी नाव पर दौड़ाया कि जाकर कह दो कि इस ओर न आवें। उस समय सेवा में कुँवरानी साहब मद्री (रुक्मणी जी) थीं। उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र नाव वाले को तट की ओर मेजा। सेठानी जी ने अपना परिचय देते हुये एवं परिस्थित बतलाते हुये कहा कि बार-वार घर से निकलना मुश्किल है, हम लोग कलकत्ते से कैसे आयेंगे? श्री गुरुदेव जी ने धर्म को निबाहते हुये कहलवाया कि आपके आने की पहले से कोई सूचना नहीं थो और आपके आने के पूर्व ही हम इस नियम को ले चुके हैं, अतः गुरु की आज्ञा मानकर संतोष के साथ परम खुशी से लौट जाना चाहिये। गुरु सब प्रकार से कल्याण करेगा। इस प्रकार श्री गुरुदेव जी को कभी भी किसी कठिन परिस्थिति के आने पर भी नियम मंग करते नहीं देखा गया।

हमको कुछ वर्षों तक बहुत अधिक नजला रहता था। हर समय नाक से इतना पानी बहता था कि बड़े-बड़े तौलिये भीग जाते थे। चिकित्सकों ने कहा कि आप केवल एक बार फल खाकर रहती हैं, इससे नाक का पानी बहना बन्द नहीं हो सकता। इनको कम से कम फलाहार खाने की आज्ञा वे दीजिये। श्री गुरुदेव जी अपने इस दास को जानते थे कि गुरुदेव की आज्ञा देने पर तो किंठनता से डाक्टर को दिखलाया है, इस नश्वर शरीर के लिये नियम मंग करके भोजन कौन करेगा, अतः भगवान गुरुदेव ने कभी भी नियम नोइने की आज्ञा नहीं दी। अंत में उन्हीं की कृपा से रोग की निवृत्ति हुई।

जमुना बहन जी को एक बार कैन्सर का आपरेशन परिवार वालों ने जबरदस्ती करवाया था। श्री गुरुदेव जी ने पहले से ही कह दिया था कि कैन्सर नहीं है। लेकिन डाक्टर, संसारी जीव एवं साथ में घन ने मिलकर आपरेशन करा ही दिया। उस समय चिकित्सक ने एवं परिवार ने कलकत्ते से बार-वार मोजन करा देने की अथवा दो बार फल खिलाने की आज्ञा मांगी, लेकिन गुरुदेव जो ने यही कह दिया कि हम किसी के लिए हुये नियम को मंग नहीं करेंगे। शरीर की तो क्या है, यदि जीवन की अविघ शेष है तो वह कुछ न खाकर भी वचा रहेगा। एक मास में ही पूर्ण स्वस्य होकर, गुरु सेवा में उपस्थित हो गई।

जहाँ अपनी दृढ़ता, नियम और विश्वास है वहाँ आपित्त आकर भी चली जाती है। सिंह के ऊपर शासन करने से वह भी लोमड़ी के सदृश सीघा वन जाता है। लोमड़ी से डरने पर लोमड़ी भी शेर बन जाती है। यह जीवन संग्राम-क्षेत्र है। शरीर के साथ अनुकूलता, प्रतिकूलता, योग, वियोग चलता ही रहेगा। ज्ञानी को प्रत्येक परिस्थिति में सम्यक् माव रखना चाहिए। सम्यक् माव रखने के कारण ही वह श्रामक कहलाता है। ब्रह्म भाव रखने से वह ब्राह्मण कहलाता है।

एक मास के लिए भूतों की नगरी में निवास :—वैशाख
मास प्रारम्म होने वाला था, भगवान गुरुदेव ने कहा—''हम तो एक मास तक
गंगा के उस पार नाव में ही रहेंगे।'' गुरुदेव जी, रुक्मणी जी तथा एक
अन्य सेविका गुरुदेव जी के साथ नौका में रहत थे। यह सेवक, मुआ जी तथा
जमुनाजी आश्रम के नित्य नियम को सम्पन्न करके दस बजे तक गुरुदेव जी के पास
ही चले जाते थे। सायंकाल सूर्य अस्त होने तक लौट आत थे। यद्यपि कि जाते
समय १ मील बालू की रेती पार करना महाकठिन था, ग्रीष्म की ऋतु, नंगे
पैर, जलती बालू, छाता भी नहीं लगाते थे, लेकिन ठीक ही कहा है, प्रेम मनुष्य
को ग्रंघा बना देता है। दु:ख, मुख, गर्मी, सर्दी की अनुभूति ही नहीं होती।
हमें आश्चर्य होता है स्मरण करके कि जिस समय गुरुदेव की शरण ग्रहण करी
थी, घर से छिपकर एक वस्त्र पहने हुये आ गये थे। कैसे गीले वस्त्रों से बरसात
कटी, माघ पूस की सर्दी एक सूती चादर से कट गई, न जुकाम न खांसी न
बुखार न जरा सा बदन में ददं होता था, न आलस्य आता था। घन्य है गुरुदेव
की कृपा रूपी कवच।

श्री गुरुदेव जी बजरा में रहते थे। साथ में एक छोटी नाव और एक बड़ी लगी रहती थी। रुक्मणी जी ने ही वह नाव और बजरा गुरु सेवा में अपंण किया था। किसी को यह नहीं मालूम था कि गंगाजी की इस पवित्र बालू में भूत लोग मी आते हैं। श्री गुरुदेव जी ने तो बजरे में ही विश्राम किया। रक्षा के हेतु दो सेवक भी रहते थे, क्योंकि वह स्थान एकदम एकांत में था। उन लोगों ने अपने रहने के लिए बालू के तट पर एक छोलदारी डाल रखी थी।

बारी-बारी से एक जने जागता था। पहले दिन ही ननकु नाम के मल्लाह ने अर्धरात्रि में बारह बजे देखा, बालू की रेत में बहुत सी लालटेन जल रही हैं तथा कुछ लोग परस्पर में वार्तालाप कर रहे हैं। पहले तो वह सोचने लगा शायद ग्राम के कोई लोग आये होगे । अत: वह समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर पश्चात लालटेनों की जगह में एक गैस का प्रकाश हो गया। अब उसका दिल कांपने लगा---'है मगवान, यह क्या मुसीबत आ गई।" वह तो डर के मारे चुपचाप पड़ा रहा। दूसरे दिन उसने अपने दूसरे साथी रामसेवक से कहा-"रात को तो हमको बड़ा भ्रम हुआ था। आज तुम भी जागते रहना, देखें कल की बात ठीक थी या गलत । रामसेवक बडे अक्खड किस्म का था, उसने कहा--''अरे जाओ, मूर्खों की सी बात करते हो। आज देखना हम जार्गेंगे, तम सोना।" रामसेवक उसी अपनी कुटिया में लालटेन जला कर बैठा था। रात्रि को लगमग साढ़े बारह का समय रहा होगा, अपने आप बिना हवा के लालटेन बुझ गई। फिर उसने दुबारा जलाने को चेष्टा की, लेकिन लालटेन जली ही नहीं। उसने गुरुदेव मगवान से मंत्र ले रखा था। अतः चुपचाप बैठकर मन्त्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर में देखा कि बाल में उसकी कूटिया के पास कुछ लोग बैठे बात कर रहे हैं। वह बड़े उद्दंड तरह का व्यक्ति था। अतः सूनने की चेष्टा करने लगा। उनमें से एक बड़ी जोर से कुछ बोला, जो रामसेवक की समझ में नहीं आया। बीच बालुका में बड़ी जोर से आग लग गई जैसी मालूम पड़ी। थोड़ी देर में कुछ नहीं मालुम पड़ा। उसको नीद भी आ गई।

मूतों की मुक्ति:—प्रातःकाल उन लोगों ने श्री महाप्रमु से रात्रि की घटना का निवेदन किया जो दो दिन से हो रही थीं और कहा—"गुरुदेव, हम लोग तो अब बालू पर नहीं सोयेंगे। दो दिन हो गये, रात्रि मर नये-नये कौतुक होते हैं, भूतों की जमात देखकर हम लोगों को बड़ा डर लगता है।" श्री गुरुदेव ने कहा— "मूर्ख ! डरंने की क्या बात है ? वह लोग भी तो अपनी ही आत्मा हैं। जिन्दों से डरा नहीं जाता, मरे लोगों से क्या डर ? आज देखना वह लोग नहीं आयोंगे, आयोंगे भी तो चले जायोंगे।" मध्यान्ह में गीता का पाठ

बालुका पर कराकर हवन करवा दिया। रात्रि को कीर्तन रख दिया। अर्ध-रात्रि तक कीर्तन होता रहा। अपने कर-कमलों से बालुका पर गंगा-जल छिड़क दिया। प्रमु ने सब मक्तों से कहा—''हमारी भूली मटकी सभी आत्माओं को मुक्ति मिले।'' दूसरे दिन से किसी भी रात्रि को ऐसी घटना नहीं घटी।

गया में प्रेत-मुक्ति :—एक बार श्री गुरुदेव जी ११ दिन के लिए गया जी पघारे थे। मन्दिर में ठहरे हुये थे। मन्दिर बिल्कुल एकांत और जंगल में था। पूजा पाठ करते शयन करने को ग्यारह तो योंही बज जाते थे। ज्यों रात्रि बारह बजे तो ऐसा प्रतीत हो, किमी ने आकर हिला कर उठा दिया। फिर ३ बजे तक बिल्कुल नींद न आये। इसी प्रकार नित्य की क्रिया हो गई। कभी ऐसा प्रतीत हो जैसे कोई वात कर रहा है। चारों ओर देखा जाय तो कुछ नहीं। गुरुदेव जी की कुटी के साथ दूसरा कमरा था। उसमें यह सेवक सोया करता था। रात्रि १ बजे हमें भी दिखाई पड़ा कि सामने से कोई जा रहा है। स्वास्थ्य दोनों का ही गड़बड़ हो गया। एक दिन रात्रि को ठीक बारह बजे चर्म जलने की गंघ आने लगी। गुरुदेव जी ने चारों ओर दिखलाया, कुछ भी नहीं था। एक दिन दो दाँत मट्टे के पास रखे दिखाई दिये। तब गुरुदेव जी ने ध्यान दिया कि शायद यहाँ कोई ऐसी प्रेतात्मा है जिसका उद्धार नहीं हुआ और वह उद्धार चाहती है।

प्रमु ने वहाँ के पुजारी और अन्य मन्दिर सम्बन्धित लोगों से पूछा कि यहाँ पर कभी कुछ ऐसी घटना घटी है क्या, जिससे कोई जीवात्मा अघोगित को प्राप्त हुआ है और वह शान्ति चाहता है। उन लोगों ने बतलाया कि आप तो अन्तर्यामी हैं, यहाँ पर कभी हवन हुआ ही नहीं और कई ऐसी घटना भी घटी हैं जिसके फलस्वरूप यहाँ पर अशान्त जीवात्मा मंडराती है। श्री गुरुदेव जी ने वहाँ पर हवन करवाया। श्री सत्य नारायण भगवान की कथा, अखंड कीतंन एवं गीता का पाठ आदि करवाया। उसके पश्चात् रात्रि की निद्रा भी आने लगी और समस्त उपद्रव भी शान्त हो गये।

रामेश वर-यात्रा में प्रेत-मुक्ति:—— जब श्री गुरुदेव जी दक्षिण की यात्रा में थे तब भी इसी प्रकार की घटना घटी थी। प्रेतात्मा ने स्पष्ट श्री गुरुदेव जी से वहा कि आप अनेकों का उद्धार करते हैं, फिर हमारा क्यों नहीं कष्ट हरते। आप जैसे म्हापुरुषों की कृपा-प्रसाद से हम लोगों का उद्धार नहीं होगा तो कौन करेगा। प्रातः वाल होते ही उस प्रेतात्मा के नाम से आश्रम की ब्रह्मचारिणी साधिका के द्वारा विधिवत अखंड गीता का पाठ करवाया। तत्पश्चात् वह प्रेतात्मा कभी नहीं दिखलाई पड़ी।

एक बार सत्संग में किसी मक्त ने श्री महाप्रमु से पूछा-"महाराज ! वाप जैसे महापुरवों के समीप प्रेतारमा कैसे आती है ! उन लेगों को तो आप जैसे महान आत्माओं के पास नही आना चाहिये।" श्री गुरदेव जी ने वहा-"मिखमंगा जिसको घन सम्पन्न देखना है उसी से विशेष वस्तु नी आकांक्षा रख कर उसके पास जाता है। भिरुमंगा भी रूमंगे के पास नहीं जाता। घुन्ध-वारी गोकर्ण के पास ही मुक्ति की इच्छा से गये। इसी प्रवार प्रतातमा वया है, पहले इसी तत्व को समझना चाहिये। संसार की विषय आसनित में फेसे हुये मन वालों की असमय में जो अधोगित हो जाती है उन्हीं की जीवात्मा वासनायुवत होकर इधर-उधर भटवती है, लेकिन उन्को शान्ति नही मिलती। जब कोई ब्रह्मज, आत्मज्ञ संतो को वह लोग देखते हैं तब अपनी मुदित की इन्छा से छनके समीप जाते हैं। बन्दर स्वभाव वाला उछल कूद ही वरेगा। वासना-युक्त मोहासक्त अज्ञानी प्रेतात्मा कहाँ से नम्रता जानेगा जो शान्ति से जाकर याचना करेगा। जैसी उनकी बुद्धि होती है, उसी प्रकार से वह अपनी मुक्ति की मांग करते हैं। महान पुरुष उदार, दयालु एवं कल्याणकारी होते हैं, इसीलिये वह प्रत्येक में अपने स्वरूप का अनुभव वरके सबको सन्तुष्ट करते है। इस प्रकार की अनेक गाथायें गीता माहात्म्य में आती हैं।"

श्री गुरुदेव जी की ग्यारह वर्षीय मौन साधना : - ग्यारह वर्ष तक श्री महाप्रमु मौन रहे। नेवल भगवान के नामों का उच्चारण वरते थे। लिखते भी नहीं थे। सांकेतिक भाषा थी, सीता राम, गोदिन्द गोपाल, राधे- श्याम, हरी ओम, भगवान । इन्ही नामो के द्वारा आश्रम का सम्पूर्ण कार्य संचालन होता था । शरणागत मक्त जन इन मगवान के नामों के द्वारा ही प्रमु के समस्त आश्रयों को समझ जाते थे । इसी मौन साधना के समय में ही कई यज्ञ सम्पादित किये गये, लेकिन प्रमु ने सब पूर्ण किया, ग्यारह वर्ष पश्चात मौन अनुष्ठान की समाप्ति हुई । जिस दिन मुख्य मौन उत्सव समारोह था उस दिन मक्तों में विशेष उमंग और उत्साह था । सुदूर नगरों के मक्तगण भी उपस्थित हुये थे । भक्तों की खुशी का वारापार नहीं था । गरीब, अनाथ, दीनों को वस्त्र अन्न और द्रव्य बँटवाया गया । भगवान गुरु की पूजा बड़े धूम-धाम से महाप्रभु ने करी एवं सार्वजनिक मंडारा हुआ ।

पूजा की झांको स्रद्भुत थी—मगवान गुरुदेव की समाधि के प्रांगण में बहुत ऊँचा मंच मक्तों ने स्वयं वनाया था। उसकी पुष्पक विमान के सदृश सुसज्जित किया गया था। श्री महाप्रमु जी को उसी पर विराजित करके सर्वप्रथम समस्त मक्तों ने बड़े ही आह्लाद के साथ वेद मंत्रों के द्वारा पूजन किया। बैंड एवं शहनाई का प्रबन्ध था। वृक्षों पर कागज की कंडीलो में पृष्प मरे हुये थे। बीच में वह झरते जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश से पृष्प-वृष्टि हो रही हो। चारों ओर जयजयकार की गुंजार थी।

आश्रम-वासियों ने प्रार्थना गाई-

मेरे सुहृदय पावन प्रमो, तुम्हे बारम्बार प्रणाम हो।
वने रहो तुम हम सबों के,
नित्य जग कल्याण हो।।
आज कैसी सुन्दर सुख घड़ी है,
मन में मरा अति मोद है।
युग-युग जियो तुम दीनबन्धु,
हमें यही वरदान हो।। मेरे।।
साथ बीते हर घड़ी,
जगकी कमी न याद हो।

वर्षा सदा तव ज्ञान की हो,
जीवन मरा अनुराग हो।। मेरे।।
रहे सदा चरणों में मस्तक,
विरदावली तव हस्त हो।।
नारायण मुख में नाम पल-पल आपका गुण गान हो।
श्री गुरुदेव जी ने प्रथम शब्द बोला—

भगवान गुरुदेव की जय!

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,

त्वमेव बन्धृश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,

त्वमेव सर्व मम देव देव ।।

आज आप समस्त भक्तों को परम प्रसन्नता हो रही है। सब खुशियाँ मना रहे है, इसीलिये पहले सब हुँसो। सब हुँसने लगते हैं।

पुन: महाप्रमु ने कहा-जोरों से हँसो । सब जोरों से हँसने लग जाते है।

### अब आपका प्रवचन प्रारम्भ हुआ

यह अनमोल मानव जीवन पृष्यों की अनेक कमाई और ईश्वर की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप मेरी समस्त आत्माओं को मिला है। यह जीवन कमों का पृज है। जिस प्रकार आत्मा शाश्वत है उसी प्रकार यह शरीर तब तक शाश्वत है, जब तक कर्म पुँज का क्षय नहीं होता। कर्मानुसार नाना योनियाँ एक के पश्चात् एक मिलती ही जायेंगी। इसीलिये आज आनन्द के दिन हम यही कहते हैं कि आप लोग सदैव आनन्द मग्न रहो, पूर्ण शान्त रहो। क्योंकि तुम तो परमात्मा हो, परम तत्व हो, उस परम तत्व को तुम लोगों को नहीं मूलना चाहिये, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। वह तत्व,

तत्वज्ञानी गुरु ही दे सकता है, बतला सकता है। उस तत्वज्ञानी गुरु के ज्ञान के प्रकाश में अपने निज स्वरूप को पहचानने की चेष्टा करना चाहिये। यह कार्य एक दिन की चेष्टा से नहीं होगा, अनवरत चेष्टा करते रहना चाहिये। आज के शुभ एवं पावन दिवस के दिन हम अपने मगवान गुरुदेव से वार-बार प्रार्थना करते हैं कि सबको विशुद्ध बुद्धि प्रदान करें, अनात्म वृत्ति को अहा वृत्ति की ओर मोड़ दें। सबको अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार हो—

ऊँ शान्ति: शान्ति: शान्तिः

श्री ज्ञान महायज्ञ :—दो बार महाप्रमु के कर-कमलों द्वारा किया गया। प्रथम ज्ञान महायज्ञ १६६७ में त्रिवेणी क्षेत्र में इकतीस दिन का हुआ या, जिसमें प्रातःकाल १०६ विद्वान पंडितों द्वारा भागवत सप्ताह का पारायण चलता था। सायंकाल श्रीमद्भागवत पर अनुष्ठानिक विद्वान के द्वारा प्रवचन होता था। अंतिम सप्ताह में हवन का भी आयोजन था। समाप्ति में एक विशाल जलूस निकला, लोग बतलाते थे कि वैसा जलूस कभी भी कहीं भी नहीं निकला। अखाड़ों की स्याहियाँ कुम्म के पर्व पर निकलती हैं, लेकिन वह भी कई अखाड़े मिलकर निकालते हैं, तब भी ऐसी शोमायुक्त नहीं होती। जलूस में भगवान के सजे हुये स्वरूप भी हाथी घोड़ों पर सुशोभिन थे। एक ट्रक को विमान के सदृश सजाकर उसमें करोड़ों लाल स्याही से लिखित रामराम के ढेर थे। कई कीर्तन मंडलियाँ साथ में राम-नाम कीर्तन करने वाली थीं। एक हजार लाल पीले हरे झंडों को लिये हुये मक्तगण थे। सभी ने त्रिवेणी मय्या की परिक्रमा की। यह यात्रा अद्मुत थी। गुरुदेव महाप्रमु का सदा से यही विचार रहता है कि किसी प्रकार से भी जनता सद्कर्मों की ओर प्रकृत हो। दान धर्म पण्य करे, इसी से जीवों का कल्याण होता है।

यज्ञदान तपः कर्मे न ज्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मंनोपिणाम् ।। गीता १८।५

ये यज्ञ दान और तपरूप वैदिक कमें चित्त शुद्धि तथा मोक्ष के हेतु होने के कारण कर्तृंत्दिमिनिवेश शून्य होकर फल का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से

गुरु के आदेशानुसार करने से अवश्य करणीय हैं। भगवान कहते हैं, यह मुझ सर्वलोक महेश्वर का निश्चित किया हुआ उत्कृष्टतम मत है।

महाप्रमु कहते हैं कि शास्त्र द्वारा नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि अज्ञानी अथवा रागी पुरुषों के लिए नियत कर्में सत्व शुद्धि तथा मोक्ष का कारण है। इसीलिये अज्ञान से ग्रसित जीवों के द्वारा शुम कर्मों का त्याग तामस कहा जाता है।

'न सुखाल्लभ्यते सुखम्'

साधन से ही साध्य की प्राप्ति होती है। सुख से सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो सम्पूर्ण कर्मों को दुःख रूप समझकर आलस्य के कारण, परिश्रम करने के क्लेश के मय से सद्कर्मों का त्याग कर देता है वह त्याग राजस है, उसके त्याग से सुख नही प्राप्त होता। पूर्व जन्म का संचित पुण्य समाप्त होता जायेगा। आगे कष्ट ही कष्ट शेप भोगना बचेगा।

श्रीमद्मगवतगीता में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है—
"न हि कश्चितक्षणिप जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्"

(गीता ३।५)

कोई मी पुरुष क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता । इसलिए जो आत्मज्ञान-शून्य हैं, उनको तो सत्य प्राप्ति के लिए अवश्य ही गुरु के आदेशानुसार कर्म करना चाहिये । यों भी जब तक शरीर के साथ कर्त व्य का मान है, आत्मा में निष्क्रियत्व, निविकार्यत्व एवं असंगत्व नहीं प्राप्त होता तब तक कर्म करना अनिवार्य है ।

सम्यक्ताननिष्ठा से युक्त कर्म होना चाहिये। उसका ज्ञान वही गुरु दे सकता है जो स्वयं मेधावी एवं स्थितप्रज्ञ हो जाता है—

> मिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वं संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्र्ष्टे परावरे ॥

> > मु० उ० रारा न

भगवान गुरुदेव अपने उपदेश में यह बतलाते हैं कि मानव जीवन कर्मों का वंबन मत समझो। यह जीवन अनमोल है। तुम लोगों को तो—

#### "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः" (ई० उ०)

इस लोक में कर्म करते हुये सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। शास्त्र कहता है—

#### सत्यं वद । धर्म चर । (तै॰ उ०)

सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् ।।

सत्य बोलो, धर्म करो । सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिये, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिये। अर्थात् ऐसा कभी मत सोचो कि सत्य बोलने से क्या होगा ? सत्याचरण करने से क्या होता है ? मनमौजी आचरण कब तक जीवों का साथ दे सकता है । एक दिन पाप भर कर ऐसा समय आ जायेगा जब कि असद् आचरण तुमको कष्ट में डाल देगा । उस समय धर्म ही साथ देता है । अतः धर्म की उपेक्षा करना महामूर्खंता है । घर्म के द्वारा पाप का नाध होता है । घर्म में ही सब प्रतिष्ठित है । घर्म सर्वश्रेष्ठ है । घर्म न होगा तो समाज उह जायेगा । लोग एक दूसरों को जीवित नहीं रहने देंगे । समाज में अशान्ति और कलह की वृद्धि हो जायेगी । कौरवों के द्वारा घर्म का त्याग हो जाने के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ । अन्त में घर्म पक्ष की विजय हुई । राजसत्ता धर्मराज युधिष्ठर के ही हाथ में आई, लेकिन एक दुर्बुद्धि दुर्योघन के कारण कितनी अशान्ति तथा कलह रही, अंत में युद्ध हुआ । ज्ञान महायज्ञ करने का मुख्य आशय यही था कि किसी न किसी प्रकार सद्पुरुष की प्रेरणा हो तथा जीव यथार्थ सद्मार्ग की ओर प्रवृत्त हो ।

१६७२ में द्वितीय ज्ञान महायज्ञ के आयोजन में श्री गुस्देव जी ने शुद्ध अद्देत ज्ञान का प्रवचन एवं कुछ हवन की प्रक्रिया वेदज ब्राह्मणों के द्वारा करवाई थी। प्रवचन करते हुय प्रमुने बतलाया—यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। उनका वेदों में बहुत ही विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। वेदों में जो वाह्म क्रिया प्रधान यज्ञ बतलाये गये हैं, उनके करने का फल स्वर्ग-सुख है। इन यज्ञों में केवल जड़ द्रब्यों का हवन होता है। इसलिये जिस प्रकार सूर्य के समक्ष तारागणों का तेज मन्द पड़ जाता है, उसी प्रकार ज्ञान यज्ञ के सामने

द्रव्य यज फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि ज्ञान यज्ञ शाश्वत आत्मपद प्रदान करता है।

श्रीमद्भगवतगीता के चौथे अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन की बतलाते हैं—

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वे कर्माखिलं पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते ॥

ज्ञान यज्ञ के द्वारा जिज्ञासु को परमात्म सुख का गुप्त मंडार प्राप्त हो जाता है। योगी ज्ञान के गुप्त मंडार को सदा अपने हृदय रूपी प्रांगण में घरोहर के रूप में रखे रहता है। उस गुप्त मंडार को ग्रत करण की शुद्धि, सत्संग तथा निरन्तर स्वाध्याय के द्वारा बढ़ाता रहता है। इस ज्ञान में परम शक्ति निहित है। यह जीवों के जीवत्व को जड़ से नष्ट कर देता है। कर्मों की आसिक्त से छुड़ाकर, निस्पृह कर्म में परोपकार हेतु जो किया जाता है, प्रवृत्त कर देता है। सच्चे तत्वज्ञान की प्राप्त हो जाने पर वाद-विवाद की बुद्धि नष्ट हो जाती है। इन्द्रियों में जो सदा विषय-सेवन की इच्छा बनी रहती है, वह ज्ञान के द्वारा छूट जाती है। सच्चा तत्वज्ञान सच्चे गुरु के द्वारा हो प्राप्त होता है। यदि अच्छी तरह विचार किया जाय तो अनुमव में आ जाता है कि ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई वस्तु नहीं है। जिस महान तत्व के द्वारा मन का मनत्व ही नष्ट हो जाता है, ज्ञान्ति मरे गागर की प्राप्ति हो जाती है, फिर शेष ढूँढ़ना ही क्या बाकी रह जाता है।

मानव का मन ही अशान्ति की जड़ है। मन ही संसार के चक्र में घुमाता रहता है। अतः जिसके मन में ज्ञान-प्राप्ति की लालसा न हो उसका जीना भी बन्दर के जीने के सदृश है। क्योंकि वन्दर सदा नाचता ही रहता है। वह स्थिर होकर बैठ नहीं सकता। इसी प्रकार जिसका मन चंचल है, ज्ञान का जिज्ञासु नहीं है, वह अनेकों जन्म में मटक्ता रहता है और जब तक्ष जगत में जीवित रहता है तब तक वह मटकता ही रहता है। अतः जीते हुये भी इच्छा और संशय अग्नि में मस्म होता रहता है। संशयात्मक बुद्धि के प्राणी का न ऐहिक न पारलैंकिक ही बन पाता है। जिस प्रकार जन्मान्य को रात और

दिन का भेद नहीं पता चल पाता, इसी प्रकार ज्ञानहीन संशयात्मक बुद्धि चाले अपने भले और बुरे का भेद न समझ कर मनमानी प्रक्रिया करते हुये दिखाई पड़ते है। जिसके फलस्वरूप ऐसे प्राणियों को जीवन में कभी भी विश्राम नहीं प्राप्त होता।

सच्चा ज्ञान वही है जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाय।

> ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान न चीन्हे कोय। जिस ज्ञान से मैं एक हुँ, ज्ञान कहावे सोय।।

सच्चा ज्ञानी वही है, जो हाथ से निकल जाने वाली वस्तु का स्मरण करके दु: जी नहीं होता, जो न प्राप्त होने वाली वस्तु के लिए लालायित होता है, जिसका मन मेरु पर्वत के समान निश्चल रहता है, मेरे और तेरे की भावनायें नष्ट हो जाती है, वही ज्ञानी कहलाने के योग्य होता है।

प्रभु के मुखारिवन्द की एक-एक वाणी भक्तों के हृदय का स्पर्श करती जा रही थी। सभी सच्चे आनन्द की अनुभूति का रसास्वादन कर रहे थे, क्यों कि जैसा प्रभु कहते जा रहे थे, मक्त लोग वैसा ही अनुभव करते जा रहे थे। प्रभु का ज्ञान केवल वचन का ही नहीं था, वह तो जो कुछ कहते जा रहे थे वह स्वयं उसी स्वरूप में ढले हुये थे। जो त्यागी होता है, वह अगर त्याग की बात कहता है तो उसका वचन हृदय में लगता जाता है। जो कहता है और करता कुछ नहीं, उसके वचन हृदय को स्पर्श नहीं करते।

श्री भगवती महायज्ञ १६६ में हुआ था । आश्रम में जो अष्टभुजी मनोकामना सिद्ध मगवती का मन्दिर हैं, उसी समय स्थापित किया गया था। चौंसठ फिट का चौकोण यज्ञ-मंडप भी उसी यज्ञ के लिए निर्मित किया गया था जो अभी तक वर्तमान है। यह पक्की यज्ञशाला है। बहुत से वेदज्ञ विद्वान इस यज्ञ-मंडप का दर्शन करने आते हैं। इतना विशाल पक्का यज्ञ-मंडप कही भी नहीं है। इस महायज्ञ में अञ्च-दान की विशेष महत्ता थी। यह इकतीस दिवसीय यज्ञ था। १०८ पंडितों का वरण था। शीतकाल का मौसम था। अत: गरम वस्त्रों का भी वितरण किया गया था। यज्ञ का कार्यक्रम प्रात:-काल ६ बजे से ही प्रारम्भ हो जाता था।

प्रात:काल ६ बजे से दुर्गास्तोत्र का सामूहिक पाठ होता था। ७ बजे वेदमन्त्रों के द्वारा यज्ञ पुरुष की तथा अन्य समस्त देवताओं की पूजा होती थी।
तत्पश्चात् = बजे से १ बजे तक हवन होता था। सायंकाल २ बजे से ही
संतों के प्रवचन होते थे। तीन दिन तक वटुक पाठ का कार्यक्रम, तीन दिन
हिन्दू घम सम्मेलन, तीन दिन विद्वत् सम्मेलन, तीन दिन बाल सम्मेलन, तीन
दिन मानस सम्मेलन, तीन दिन महिला सम्मेलन, इस प्रकार का विशेष कार्यक्रम बीच-बीच में होता रहता था। रात्रि को मक्तों में मिक्त की लीलाओं के
द्वारा ही कुछ जागरण हो, इसीलिए एक मास तक नित्य चैतन्य महाप्रमु की
लीला होती रही। इस प्रकार से बहुत ही सुन्दर रूप से यज्ञ की पूर्णाहुति
हुई। प्रयाग राज के आस-पास तथा अन्य नगरों के बहुत से आये हुये मक्तगण आश्रम में ही निवास किये थे। सौ बीघे के क्षेत्रफल में बसे हुये आश्रम
को देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो त्रिवेणों क्षेत्र का मेला लगा हो।

श्री महाप्रभु के इक्कीस वर्षीय श्रनुष्ठान की पूर्णाहुति समारोह सन् १९६९ :—यों तो श्री नारायण महाप्रमु ने १६४७ में ही सन्यास ले लिया था। इक्कीस बाइस वर्ष की अल्प आयु में आपने संसार के समस्त सुख को तिनाञ्जलि देकर, प्रभु की शरणागित ग्रहण कर ली थी। बाइस वर्ष तक पूर्ण तापसी जीवन व्यतीत किया। आपके तापसी जीवन का दर्शन करके पाषाणवत हृदय के व्यक्ति भी जल की दो बूँद गिरा ही देते थे, लेकिन साथ-साथ आपका विलक्षण दिव्य प्रेमोन्माद, अलौकिक कांति की महान प्रमा को देखकर सभी आश्चर्य-चिकत हो जाते थे। आपकी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं चित्त की अन्तर्मुखी अवस्था को देखकर एवं उनके दर्शन मात्र से अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती थी। यह तो आपके प्रारम्भ की साधना अवस्था की बात है। जब तक आपके अनुष्ठान का विसर्जन नहीं हुआ, तब तक आपने कहीं बाहर चरण नहीं घरा। वनवासी राम के सद्श, प्रयाग राज

जिले के अन्तर्गत ही जंगलों एवं कन्दराओं में अथवा नौका में ही कभी-कभी आश्रम छोड़ कर जाते थे, अन्यत्र नगर के बाहर, काली सड़क, मोटर, रेल या हवाई जहाज आदि की सवारी बिल्कुल ही नहीं करते थे।

जनता की पुकार, गुरु की प्रेरणा, भक्तों के संस्कार से इन नियमों को बाइसवें वर्ष प्रभु ने पूर्ण कर दिया। पूर्णाहुित के उपलक्ष में विशेष यज्ञ मम्पन्न हुआ एवं भक्तों के द्वारा बड़ा मारी समारोह मनाया गया था। श्री गुरुदेव जी का भक्तों ने षोडषोपचार से पूजन किया। तोरण पताकाओं से सुमिज्जित मन्दिर में श्री गुरुदेव जी विराजमान थे। पीत वस्त्रों को घारण कराया गया। इक्कीस वर्षों तक जिन अनेक नियमों का प्रतिबन्ध लगा रखा था वह सभी खुल गये।

श्री गुरुदेव जी की प्रथम तीर्थ-यात्रा ६ मार्च १९६९:— आज तक श्री गुरुदेव जी प्रयाग क्षेत्र से कहीं भी बाहुर नहीं गये थे। नवम्बर में श्री महाप्रम् जी का अनुष्ठान विसर्जन हुआ था। अनुष्ठान समाप्त होने के पश्चात ही चारों और से मक्तों का बहुत अधिक आग्रह होने लगा कि अब प्रम को बाहर के मक्तों का भी उद्धार करना चाहिये। सबकी आत्मा की प्रार्थना एवं श्री प्रमु की स्वयं तीर्थ-यात्रा जाने की जिज्ञासा की प्रेरणा से होली के पश्चात ही प्रमु ने वाराणसी पधारने का निश्चय कर ही लिया। प्रयाग-राज के भक्तों में खलबली मच गई। सभी उदास हो गये, प्रमु से अनूनय-विनय भी उन लोगों ने किया। लेकिन प्रमु ने कहा-"हमारे चारों ओर अमृत ही अमत बरस रहा है, इस अमृत का पान सभी को कराना है। हमको तो कुछ नहीं, जहाँ बैठेंगे वहाँ अमृत ही हिलोरें मारता है, सर्वत्र अमृत की सत्ता लहरा रही है। लेकिन यह अमृत एक देशीय नही है। सभी को इसका मध्मय रस मिलना चाहिये, क्योंकि हम सभी के है। हम इतने वर्षो तक प्रयाग राज में रहे, तुम लोगों ने अपने संस्कारानुसार आनन्द लूटा। अब तुम लोगों को खुशी के साथ हमको बिदा करना चाहिये, दृःख नहीं मानना चाहिये, न उदास ही होना चाहिये। गुरुदेव ज्ञानी हैं, सामर्थ्यवान हैं, सब प्रकार से



मद्रास के भक्तों द्वारा पूजन की अनुपम भाँकी

मक्तों को समझाया। मक्तों का हृदय क्या-मानता? सभी में उदासी छा गयी, लेकिन जिस दिन गुरुदेव जी के जाने का दिन था, उस दिन मक्तों ने अवर्णनीय शोमा यात्रा की तैयारी करी थी।

सर्वप्रथम गुरुदेव जो की वाराणसी यात्रा:-अनेक रथ. घोडे, हाथी, बैड, कीर्तनं मंडली आदि की सजावट आश्रम से दुर्गा मन्दिर तक थी। झंडे लिए हुये सैकड़ों बच्चे जयकारा लगा रहे थे। प्रमुजी ने सर्व-प्रथम, परम हंम, तत्वज्ञ, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मलीन गुरुदेव श्री केशवानन्द महा-राज की सिद्ध समाधि की पुजा करी, तत्पश्चात् शंकर पार्वती, हनुमान जी, गंगा जी, दुर्ग मय्या आदि के जितने मन्दिर हैं, सबका विधिवत पूजन किया। पंडित वर्ग वेद-ध्वित कर रहे थे, भक्तगण अश्वओं की गंगा बहा रहे थे। प्रभ् उन लोगों को हँस-हंस कर समझा रहे थे। कोई मोटर पकड़े खड़ा था, कोई मोटर रोक रहा था। आश्रम से भरद्वाज के मन्दिर तक आने में छह घंटे लग गय। भरहाज मन्दिर मे उतर कर भरहाज मूनि का दर्शन एवं पूजन किया । तत्पश्चात जार्जटाऊन तक मोटर कुछ तेज गति मे गई। पिर जार्ज-टाऊन में, सुरेन्द्र नारायण एडवोकेट के घर में मक्तों की अपार मीड़ खड़ी थी। भव्य स्वागत की तैयारी थी, वहाँ पर स्वागन हुआ। झुसी में भक्त लोग भीड लगाकर खड़े थे। चारों ओर नम-वृष्टि के स्थान पर नेत्र-वृष्टि हो रहा थी। इसके पश्चात् कुछ भक्त हंडिया में जमघट लगाकर स्वागत के लिये बैठे हये थे। इस प्रकार से २ घटे में प्रयाग से दाराणसी पहँचने वाली मोटर दस घंटे में पहुँची ।

यह सेवक और साथ में अन्य चार गुरु बहनें एक सप्ताह पूर्व ही वाराणसी श्री गुरुदेव जी का प्रवन्ध करने के लिये पहुँच गये थे। क्योंकि प्रभुन तो किसी गृहस्थ के घर में ही निवास करते हैं, न किसी के रहे हुये कमरों में। अन्न फल का सेवन करते नहीं, निवास-स्थान में ही गाय का दूध दुहे जाने पर, दिन में उसी दूध के दही का महा एवं रान्ति की चाय लेते हैं। आज के युग में गायों की समस्या, कुटिया बनाने की समस्या, खुला हुआ स्थान, बाग-बंगीचों

की समस्या ? मेरे मगवान गुरुदेव का ऐसा असीम अनुप्रह कि उनकी लगाई बहुई सेवा वह स्वयं पूर्ण कर लेते हैं।

इतनी समस्या होने पर भी प्रमु को योग क्षेम करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि भक्त के समझ समस्या आई नहीं कि तत्काल निराकरण हो जाता है। हम लोग वाराणसी पहुँच गये। अन्नपूर्णा मिन के बगीचे का नाम सुना था, लेकिन कहाँ पर है, यह कुछ नहीं मालूम था। वाराणसी में एक अपने भक्त थे, उनको पहुँचने की सूचना दे दी थी। वह अपनी मोटर लेकर स्टेशन पर आ ग्रो थे। उन्होंने भी बहुत बड़ा खुला स्थान ढूँढ़ा था, लेकिन वह श्री गुरुदेव जी के अनुकूल का नहीं था, अतः ढूँढ़ते-ढाँढ़ते हम लोग विश्ववि द्यालय के भी आगे अन्नपूर्णा मिल के बगीचे में सायंकाल ६ बजे पहुँचे। २ बजे ट्रेन वाराणसी स्टेशन पर पहुँच गयी थी। ४ घंटे केवल स्थान खोजने में ही लग गया। गुरु-देव की परम कृपा हुई, स्थान अनुकूल था।

भगवान कितने मक्तवत्सल हैं, यह कहा नहीं जा सकता और सेठ जी तो अपने मिल के मदन में रहते थे, लेकिन सेंठानी जी को १५ दिन पूर्व ही बीमार बनाकर बगीचे में रख दिया था। हम लोंग सेठानी जी से मिले। सब बातें बतलायीं। सज्जन घर्मात्मा थीं, अदस्था तो बहुत अल्प थी लेकिन बुद्धि विशेष सत्संगी जैसी थी। सेठ जी का नाम आत्माराम ढांढनियाँ था। सरल सज्जन आत्माराम ही जैसे थे। पूर्व का कोई भी परिचय नहीं था, लेकिन निसन्देह पूर्व जन्म का परिचय था। दो आत्माओं का एकीकरण तभी होता है जब पूर्व जन्म का संयोग होता है।

श्री गुरुदेव जी की कुटिया, गाय एवं प्रवचन के स्थान का प्रबन्घ हो गया। इघर श्री गुरुदेव जी के मन्य स्वागत का ५ बजे का प्रबन्ध किया गया था। श्री अनन्त शास्त्री फड़के, आचार्य वामदेव मिश्र एवं अन्य पंडित वर्ग, तथा सैकड़ों दर्शकों की मीड़ लगी थो। रात्रि दस बजे तक श्री गुरुदेव जी के लिये दर्शनार्थ मक्तों ने प्रतीक्षा की, तत्पश्चात् मीड़ छंट गई, कुछ मक्त और पंडित वर्ग ही शेष रह गये। वाराणसी के कार्य-कम :—वाराणसी में प्रमु का इक्कीस दिन का कार्य-कम रखा गया था। प्रातःकाल अन्तपूर्णा मिल के बगीचे में जिज्ञासु वर्ष आते थे एवं अपनी शंकाओं का समाघान करवाते थे। सायंकाल ३ बजे से ६ बजे तक बगीचे में ही मजन, कीर्तंन एवं प्रवचन होता था एवं सायंकाल ६ बजे से तुलसी मानस मन्दिर के प्रांगण में प्रवचन का कार्य-कम रहता था। मानस मन्दिर के निर्माता श्रीमान रतन लाला सुरेका एवं उनकी श्रीमती जी के बाल्य माव से बहुत ही प्रभावित हुये एवं उनका अभी तक वात्सल्य स्नेह है तथा वात्सल्य भाव से मानती हैं। प्रभु की उनके उपर अहैतुकी कृपा हुई एवं सब प्रकार से उनकी रक्षा करते हुये उनकी हर एक समस्याओं का निवारण किया।

एक दिन श्री विश्वनाथ जी का इक्कीस पंडितों द्वारा चढ़ामिषेक करवाया था। प्रमु ने स्वयं वैदिक रीति से भगवान विश्वनाथ का पूजन किया। प्रमु की पूजा के दर्शन के हेतु अपार भीड़ लगी थी। एक दिन मानस मन्दिर मे भगवान श्रीराम का घोडणोपचार से पूजन किया।

तीन दिन विद्वत् सम्मेलन हुआ । इस प्रकार से इक्कीस दिन में ही वाराणसी के मक्तों के हृदय में स्थान बनाकर बीस मार्च को वायुयान के द्वारा नागपुर पद्यारे । हम लोग पहले से ही प्रबन्ध हेतु नागपुर पहुँच गये थे । नाग-पुर में गीता मन्दिर में प्रमु ठहरे थे । सेठ दुर्गा प्रसाद जी की ओर से मुख्य प्रबन्ध था । यों तो अन्य भक्तों ने भी यथायोग्य सेवा अपित की थी । हम लोग प्रमु के साथ सेवा हेतु बाइस मक्तजन थे । गीता मंदिर में श्री महा-मंडलेश्वर सदानन्द जी द्वारा पूर्ण स्वागत एवं स्वतंत्रता थी । इतनी अधिक आत्मीयता थी कि दूसरे का आश्रम जैसा लगता ही नहीं था । हम लोगों के पहुंचने पर ही वह तीन दिन के लिये आश्रम में पधारे थे । वह सदा यही कहते थे कि साक्षात गीता माता पधार गई है । आश्रम के सभी मक्तों का परम प्रेम का आत्मीय व्यवहार था । सतरह दिन तक वहाँ पर प्रवचन का कार्यक्रम चलता रहा, यद्यपि कि प्रमु जी का प्रथम ही शुमागमन उस नगर के लिये हुआ था, लेकिन सभी बहुत ही प्रभावित हुए एवं स्वागत किया ।

# नागपुर में महाप्रभु का प्रवचन

पहली अप्रैल १९६९ को आपने गीता मंदिर के प्रांगण में प्रवचन करते हुये कहा—

प्रत्येक के हृदय रूपी गुहा में परमात्मा का वाम है। जिनका अन्तः करण मुद्ध एवं निर्मल है, वह सबके हृदय की वातों का पना लगा लेते हैं क्योंकि वह स्वयं आत्माराम हो जाते हैं अर्थात् प्रभु के रूप ही हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में जड़ चैतन्य जगत परमात्म रूप हो जाता है।

"मत्तः परतरं नान्यन्किचिदस्ति घनं जय''—गीता ७।७

अपने से मिन्न अणुमात्र भी नहीं रह जाता है। वह इस सर्वात्म दर्शन के कारण अपने को भी सर्वगत जानकर जगत से व्यवहार करते हैं। इसीलिये उन्में किसी के हृदय की बाग छिभी नहीं रहतीं। ऐसे गुरु को प्राप्त करके उनके चरण-कमलों में नियम निष्ठा रूगी पुरुषार्थ सदा करते रहना चाहिये, क्यों कि बिना नियम निष्ठा के कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता। सच्चे गुन की संगत एक पल के लिये भी कल्याणकारी होती है। जैसे पेट भरने के लिये मोजन बना कर खाना पड़ता है, केवल मोजन बनाना है और खाना है कहने मात्र से पेट नहीं भरता, उगी प्रकार केवल कोरी ब्रह्मज्ञान की बात करने से अथवा ब्रह्मास्मि का राग अलापने से कोई ब्रह्मद्वात को नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन में कर्म प्रधान है।

#### "कर्म प्रधान विष्व रचि राखा"

कमं करने से ही लोक तथा परलोक में सफलता मिलती है। जिस प्रकार से एक रजाई बना लेने के पश्चात् कई जाड़ों का काम निकल जाता है उसी प्रकार एक बार आत्म-प्रकाश हो जाने से अनन्त जीवन के लिये आत्मानन्द की प्राप्ति हो जाती है। आप लोग कोशिश करिये, सच्चा गुरु, अवश्य मिलेगा, वह सच्चा ज्ञान देगा जो आपके अन्तः करण में प्रवेश कर जायेगा और आप ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे।

२ अप्रैल को सर्वप्रथम प्रमु ने एक मजन गाया— मेरा नाम दिल से जो गाता रहेगा, मुझे भी वो याद आता रहेगा।

नहीं पूरे होंगे ये दुनिया के घन्घे,

कहाँ तक यहाँ दिल लगाता रहेगा।। मेरा।। यह ज्ञान की बूटी ऐसी निराली,

अगर घ्यान से इसको खाता रहेगा।

तो आँखों का कानों का बुद्धि का मन का,

मेरे भक्तों सब रोग जाता रहेगा ।। मेरा ।।

जिस प्रकार से जल के बिना नौका नहीं चल सकती उसी प्रकार से बिना ज्ञान के भ्रानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती।

"न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते"

ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। ''ज्ञानान्मोक्षम् वाप्नुयात्'' ज्ञान के द्वारा मनुष्य पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

> यथैत्रांसि सिमद्धोऽग्निर्मस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्नि: सर्व कर्माणि मस्मसात्कुरुते तथा ।। गीता ४।३७

जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंघन अर्थात् काष्ठ को मस्म करके सुन्दर स्वच्छ श्वेत राख बना देती है अर्थात् चाहे टेढ़ी-मेढ़ी ल कड़ी हो अथवा कोयला हो, सबको एक सा श्वेत रूप प्रदान कर देती है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि प्रारब्ध को छोड़ कर संचित और क्रियमाण समस्त पाप पुण्यात्मक कर्मों को भस्म कर देती है।

शोक और मोह हपी अज्ञानता को नष्ट करने के लिये ज्ञान के सदृश इस लोक में तथा वेद में कोई भी साधन पावन नहीं है। मुमुक्षुओं के लिये भी कैवल्य मुक्ति ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिये ज्ञान के सदृश्य कोई भी साधन पवित्र नहीं है। अन्य जितने भी साधन हैं, जप तप यज्ञ तीर्थ त्रत उपासना आदि सब ज्ञान की प्राप्ति के ही साधन हैं और ज्ञान आत्मा की प्राप्ति का साधन है, यह एक चेतन तत्व है जो उसको प्राप्त कर लेता है। उसके लिये कुछ पाना शेष नहीं रह जाता।

३ अप्रैल-मानव सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन स्वमाव का त्यागना वित ही दुस्तर है। सद्गुरु मस्तिष्क का कारीगर है। वह मस्तिष्क का निर्माण करता है और अरणागत जीवों का स्वमाव छुड़वा सकता है। समस्त प्राणियों के साथ एक न एक स्वमाव लगा हुआ है वह उसी स्वमाव के बशी-भूत रहते हैं। कोई लोभी है, कोई क्रोघी है, कोई अहंकारी है, लेकिन यदि गुरु कृपा और आपका प्रयत्न निरन्तर चलता रहेगा तो स्वमाव मी छूट सकता है। आत्मज्ञ गुरु का सत्संग बराबर करते रहना चाहिये, क्योंकि आत्म-नुष्ट पृष्ष स्वयं आत्मा में रमण करता है और दूसरों को अपने स्वस्प में मिलाने की शक्ति रखता है। उस आत्माराम के लिये मगवान ने निर्मय विलास में कहा है—

वह बन्दे मेरे मैं उनके खुदा हूँ। वह मुझपर फिदा, और मैं उन पर फिदा हैं।।

ऐसे महान आत्माओं के चरण-कमल में परामित रख़नी चाहिये। शिष्य सावक नारि स्वरूप है, परमात्म प्राप्त गुरु नर स्वरूप है। नारियों के लिये सबसे प्यारा जीवन-आधार पित हाता है, उसी प्रकार शिष्यों के लिये सबसे प्यारा गुरु होना चाहिये। आत्माराम पुरुप ज्ञानेन्द्रिय, कमेंन्द्रियाँ और शब्दादिक विषयों को मस्म कर चुके होते है, अतः उन राग द्वेष से मुक्त अनासक्त पुरुष की शरणागित जो लेता है वह भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर अपने स्वमाव को त्याग देता है। जीव स्वमाव के छूट जाने से शान्ति की प्राप्ति हो जाती है। अपने में ही शान्ति और अशान्ति निहित है। शान्ति बाहर कहीं नहीं है। आप अपने को अपने स्वरूप में स्थित कर लोगे तो सब कुछ प्राप्त कर सकोगे।

प्रकाश तुम्हारे अन्दर है, जिस प्रकार से बल्ब में प्रकाश नहीं है, न होल्डर में है, न स्विच में, न तार की फिटिंग में। बल्ब प्रकाश बाहर लाने का सावन है, स्विच पावर से जोड़ने का साधन है। मुख्य दस्तु पावर हा उस का कनेक्शन है। अत: तुम आत्मज्ञ पृष्ठव से अपना कनेक्शन जोड़े रहो, उसी के नियम के अनुसार अपने में कर्म रूपी तार की फिटिंग करते रहो, स्वयं तुम शक्ति स्वरूप हो जाओंगे। निस्त्साही मत बनिये'।

४ श्रप्रेल:—बाहर की शान्ति क्षणिक है, मायिक है, वह प्राप्त हो या न हो, परन्तु स्थायी शान्ति जो अपने में ही है, प्राप्त होना चाहिये। उस शान्ति के दाता सद्गुरु ही हैं। तुम कुछ साधन कर सको या न कर सको, लेकिन यदि उनका दामन कस कर निरिममानता के साथ पकड़े रहोगे तो ब्रह्म तक पहुँच ही जाओगे।

ढाका पाता पान के साथा, संगत मिल गयी भूपन हाथा । ज्ञान का केन्द्र सद्गुरु है। यों तो ईश्वर प्रत्येक कण में व्याप्त है, जैसे गो के प्रत्येक ग्रंग में दूध व्याप्त है, लेकिन मुख्य दूध बाहर आने का केन्द्र गौ का थन है। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त कराने का केन्द्र आत्म-प्राप्त पुरुष ही है, उसी में वह शक्ति निहित है जो भव में पड़े हुये प्राणियों की जीदन-नौका मझधार से पार लगा देते हैं।

भू भ्राप्रेल: -- सब पापों की जड़ मन है। मन ही जगत है। मन के द्वारा समस्त संकल्प उठते है चाहे शुभ हों अथवा अशुभ।

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्घ मोक्षयोः । बन्धाय विषयासक्तं मुक्तयैनिविषयं स्मृतम् ॥

मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है इसलिये मनुष्यों को संसारासित से मुक्त होकर विवेक, वैराग्य, शम-दमाद से युक्त होकर श्रवण, मनन, निदिध्यासन से सबमें ईश्वर का दर्शन करके अज्ञान के दृत माव से मुक्त होना चाहिये। मन पर विजय पाने की चेष्टा आप लोग करिये। मन की गति के कारण जन्म मृत्यु की फाँसी लगी रहती है। अतः अपने मन को अपने अधीन रखकर गुरु की महावाणी को हृदय में घारण करके निविकार बनने की बुद्धि जाग्नित करमी चाहिये। कामनाओं को पूर्ति करने का उपासक

मत बनो । कामनाओं की श्रृंखला कम करने से कम होती जायेगी और जितना बासनाओं को बढ़ाओं ग्रुंख बढ़ता ही जायेगा । मन से ही पुण्य होता है और मन सं ही पाप होता है । निवासनामय मन होने से पाप और पुण्य की बेड़ी में जीव नहीं फँसता । मेले में जाते समय असंख्यों की मीड़ के कारण अनेक नर-नारि का स्नर्श हो जाता है लेकिन मन में किसी प्रकार की मावना न होने के कारण बोई भी दोष अथवा पाप नहीं लगता । एकांत में मन की भावना से यदि किसी पुरुष या नारि का स्नर्श किया जाता है तो पाप का मागी बनता है । प्रभु ने एक पद सुनाया—

वासना विसार डार, यही बड़ी वात रे! हठ घर्म मन से त्याग, मूढ़न से दूर भाग। सतन के चरन लाग।। यही बड़ी।। सर्व ठौर सब काल, राम नाम न टाल। हरि के चरन लाग।। यही बड़ी।।

इसी प्रकार से पद को गाते हुये बतलाया कि आसक्ति को त्याग दीजिये। आगकी आमिक्त के कारण बच्चे विगड़ जाते हैं। आपके मिथ्या आचरण से बच्चे भी मिथ्या आचरण करने लग जाते हैं। आप दूरदर्शी नही है। दूर तक की नहीं सोचते, माया में जकड़े हुये संसार के व्यवहार करते हैं। इसीलिये वास्तविक कल्याण का साधन नहीं हो पाता।

इस प्रकार से प्रमुका नित्य सायंकाल प्रवचन हाता था। प्रमुके आत्मिक प्रेम और सद्गवहार से सभी बहुत ही आनन्दित थे। समाप्ति के दिन भगवान गुरुदेव ने विधिवत रूप से श्री गीता माता का पूजन किया। खूब पुष्पों की वर्षा हुई। सहस्रों जनता प्रांगग में एकत्रित थी। गुप्त प्रसाद का वितरण हुआ। वहाँ के ट्रस्टिगों ने तथा पंडित जी ने गुरुदेव जी का पूजन किया। अभि न्दन पत्र दिया, और पुनः पद्मारने के लिये बहुत प्रार्थना करी। सब आँस् बहाते ही रहे। १६ अप्रैन को प्रमुने वायुयान के द्वारा मद्रास के लिये प्रस्थान कर दिया। मद्रास में श्री गुरुदेव जी:—हम लोग श्री प्रमु के पहुँचने के तीन दिन पूर्व ही मद्रास पहुँच गये थे। रामनाथ मोचन्दका एवसप्रेस स्टेट के कम्पाउन्ड में हम लोगों ने निवास किया, क्योंकि मदास में कोई भी इस प्रकार का मंदिर नहीं था जिसके उद्यान में श्री प्रमु की कुटिया बनाई जाती, अतः पूर्व परिचय होने के कारण उन्हीं के कम्पाउन्ड में उनकी कन्या कृष्णा खेतान के आतिथ्य में श्री गुरुदेव जी के विश्वाम का प्रवन्ध किया गया। प्रमु के साथ में बाइस मक्तगण मी थे। वह लोग उन्हीं के अतिथि निवास में ठहरे। दो मास तक निरन्तर वहाँ पर सत्संग चलता रहा। कृष्णा खेतान की ओर से बिना किराय की प्राइवेट बसें एवं मोटरों का भी प्रवन्ध था जिससे कि दूर-दूर के मक्त लोग सुविधापूर्वक श्री महाप्रमु के दर्शन एव प्रवचन का लाभ उठा सकें।

मद्रास में श्री महाप्रभ का स्वागत :- मद्रास में श्री गुरुदेव जी का अभूतपूर्व स्वागत किया गवा । सभी भवतों ने परम श्रद्धा और प्रेम का परिचय दिया। प्रवचन में अपार भीड होती थी। गुरुदेव जी के प्रवचन करने का मंच बहत ही सुन्दर सजाया गया था। नित्य नवीन सुगन्धित पूर्णों से सुसाज्जत कर दिया जाता था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो बैकुंठ से एक विमान इस मत्युलोक के बगीचे में उतर आया है और उस विमान में साक्षात नारायण ही विराज कर जनता की तृष्णा को शान्त करने के लिये ज्ञानामृत का पान करा रहे हैं। प्रातःकाल ८ बजे से १० बजे तक प्रमु भक्तों की समस्याओं को श्रवण करते थे । विशेष तौर से आर्ती और अर्थार्थी भक्तों की मीड़ लगी रहती थी। दक्षिण में यह बहुत सुन्दर प्रथा देखी गई कि कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं आता था। शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, गरीब हो अथवा अमीर, ऊँचे हो अथवा नीचे, सभी काली सुपारी, सिंदूर, पान और एक नारियल प्रमु के समक्ष रखकर नमस्कार करते तब अपनी समस्या का निवेदन करते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो इनको शास्त्रीय ज्ञान हो । हमारे शास्त्रों में वतलाया गया है कि (१) गुरु के यहाँ (२) राजा के यहाँ, (३) मन्दिर में, (४) कन्या के घर खाली हाथ कभी भी नहीं जाना

चाहिये। यथा-शक्ति कुछ न कुछ लेकर ही जाना चाहिये। यह नियम शास्त्रीय मर्यादा के अन्तर्गत है।

प्रभ में देवी का प्रावाहन एवं राजराजेश्वरी पूजन:—
मद्रास की प्रधान मक्त जिसके आतिश्य में श्री गुरुदेव जी का स्वागत सेवा थी, देवी की उपासिका थी। वह प्रभु में या तो गोपाल मावना रखती थी या देवो मावना। दोंनों स्वरूपों में उसको प्रभु का दर्शन होता था। अपनी तीन्न मावना से प्रेरित होकर उसने षोडशोपचार से वैदिक विद्वानों द्वारा गुरुदेव में देवी स्वरूप की प्राण-प्रतिष्ठा करके पूजन किया था। केवल पूजन में पूरे छह घंटे लगे थे, पुष्प अचन मी किया गया था, जिससे पुष्पों का एक विशाल पवंत हो बन गया था। प्रभु छह घंटे तक समाधिस्थ वैठे रहे। दर्शक लोग सभी काष्ठ की पुतली के सदृश बैठे दर्शन का आनन्द लेते रहे। सभी तन, मन की सुध-बुझ खो बैठे थे। मंडप के ऊपर भी कैन्डीलों में पुष्पों को मर कर टांग रक्खा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश मंडल से देवता गण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उस दिन का आनन्द एवं शोमा अवर्णनीय है।

विद्वत सम्मेलन :—पांच मई १६६६ से मात मई १६६६ तक इसका कार्यक्रम सम्पादित किया गया। मद्रास के माननीय सभी विद्वान एकत्रित हुये थे। सभी विद्वानों ने अपने मतानुसार अद्वय ब्रह्म की व्याख्या करी। तीन दिन के प्रवचन का सारांश यही था कि जो कुछ विद्वान जन अथवा महापुरुष लोग बतलाते हैं उन बचनों को कर्म में ढालना चाहिये। यदि उन बचनों को कर्म में नही ढाला जायेगा तो कहना और सुनना दोनों ही व्यर्थ रहेगा। यह सारा विश्व प्रमु में ही है या वही है। इसमें कोई मेद-मावना नहीं होनी चाहिये। जो मेदों की कल्पना करता है, वह मक्खन निकासे महें को मथता है। समस्त मेद-भाव को त्यागकर जो सम बुद्धि से ब्रह्म की उपासना करता है, वही वास्तविक उपासना करता है। ब्रह्म तत्व की उपासना के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मज्ञ गुरु के ब्रह्म-प्राप्ति नहीं हो सकती।

संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं। यह विश्व अनादि है और ईश्वर इसका नियमन करने वाला सत्ताघीश है। मानव को सूख प्राप्त करने के लिए पुष्प कृत्यों में प्रवृत्त होना चाहिये। अज्ञान के कारण मन में अन्धकार छाया रहता है। जिस प्रकार से कोये में रेशम का कीड़ा न तो उसके बाहर निकलने का ही विचार करता है न अन्दर जाने का ही, बल्कि जहाँ का तहाँ बन्द पडा रहता है, उसी प्रकार आसुरी वृत्ति वाले न अंधकार से निकलने के लिए, न शुम कर्मों में प्रवृत्ति मार्ग का अवलम्बन करते हैं न निवृत्ति का ही। यह विश्व अनादि है और ईश्वर इसका नियमन करने वाला सत्ताघीश है। वेद जिन नियमों का पालन करने को कहता है, प्रत्येक प्राणी को न्यायानुसार उन कमों को करना चाहिये। जो उन नियमों का पालन नहीं करते, वही पापी हैं और नरक मोग के अधिकारी होते है। अत: प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि वेदों के बनाये नियमों पर चल कर जीवन को सुखी बनाये और दरिद्री जीव स्वमाव का त्याग करना चाहिये। जीवों के ऊपर कभी-कभी अच।नक हीं दु:ख-मुख आ जाते हैं । ऐसी जब प्रतिकृल परिस्थिति आ जाती है तब यही समझना चाहिये कि यह मेरे कर्मों का प्रतिफल है। जिस प्रकार विजली का पंखा हवा का सुख प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन कभी अचानक करेन्ट लग जाने से दु:ख भी आ जाता है, इसका यह तात्पर्य नहीं कि बिजली दोषी है। वह तो जो है सो रहेगी ही, आपके कोई दुष्कर्म का फल है जिसके कारण आपको सुख के साथ-साथ दु:ख भी मिल गया।

वाचक ज्ञानी से जीवों का उद्घार कदापि नहीं हो सकता। कर्मज्ञानी अपना भी उद्घार करता है, साथ में अपने आश्रय वालों का भी उद्घार करके मुक्ति-मार्ग का जिज्ञासु बना देते हैं। सत्, रज और तम तीन गुण जीवों में मुख्य होते हैं। सतोगुणी ही आत्म-बुद्धि का पिथक बन सकता है। तत्वज्ञ गुरु कृपा की का हाथ पड़ते ही जीव की अज्ञान-निद्धा मंग होकर अमेद माव उत्पन्न हो जाता है। अभेद तत्व दर्शन ही जीवन का मुख्य सिद्धान्त है। इसी की प्राप्त के लिए जीवों को प्रयास करना चाहिये।

मद्रास में महाप्रभु का सत्संग :—यों तो मद्रास में प्रमु का दो मास तक निरन्तर सत्संग चलता रहा। उन सभी प्रवचनों को यहाँ उद्घृत नहीं किया जा रहा है। उनमें से दिये हुये कुछ प्रवचनों को लिखा जा रहा है।

६-५-६८ को विद्वत् परिषद की सभा समाप्त होने के पश्चात् श्री गुरु-देव जी को प्रवचन करने के लिए निवेदन किया गया।

श्री गुरुदेव जी ने कहा : - यह मानव जीवन का प्रवाह अनादि और अनन्त है, न तो उसके प्रारम्भ का पता है न अन्त का। जिस प्रकार एक गोल वृत्त के सम्बन्ध में यह नहीं बतलाया जा सकता कि उसका प्रारम्म कहाँ से हुआ और अन्त कहाँ से हुआ। जन्म और लय के मध्य में जो कुछ दिलाई पड़ता है, वह सोये हुये भादमी के स्वप्न की मांति माया के प्रमाव से सत् स्वरूप आत्म-तत्व में मासित होने वाला रूप है। जिस प्रकार से हवा के चलने पर उठती हुई तरंगों का भिन्न स्वरूप दिखाई देता है उसी प्रकार कर्मान्सार शरीरघारी प्राणियों में अलग-अलग रूप दिखाई पड़ता है। वास्तव में सब में एक ही तत्व विद्यमान है। आप लोगों को निश्चित रूप से वह नमझ लेना चाहिए कि जो निश्चित एक चैतन्य ब्रह्म तत्व है वह सब में सदा एक रूप से रहता है। जीवों के निजी कर्मानुसार शरीर का स्वरूप और कर्मी की रूप-रेखा बदलती रहती है। उसी एक चैतन्य ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए बड़े-वड़े ऋषि-महर्षियों ने अनेक साधनाये की हैं। कितने लोग इस सत्य तुत्व के सत्य स्वरूप को समझ लेने पर अद्वय ब्रह्म में स्वयं लीन हो जाते हैं। उन लोगों की वासना और जासिक्त पूर्ण रूप से नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है और वह शाश्वत तत्व को प्राप्त करके स्वयं शाश्वत बन जाते हैं। कितने लोग इस ब्रह्म के विषय की वार्ती सुनते-सुनते स्वयं देहातीत हो जाते हैं और संसार के प्रवाह में लौटकर नहीं जाते।

यह घर्म सबका है। घर्म एकदेशीय नहीं, सर्वदेशीय व्यापक सत्ता है। विवेकानन्द जी ने तथा हमारे गाँघी जी ने समी घर्मों को अच्छी प्रकार देखा पत्थर की प्राप्त नहीं होती, जिसका माग्य उत्तम होता है उसको अचानक ही पारस पत्थर मिल जाता है। इसी प्रकार सद्विचार ईश्वर की क्रुपा से प्राप्त होता है। मनुष्य-जीवन प्राप्त करके अपने में सद्विचार जाग्नित करने की चेष्टा करनी चाहिये। निश्चयात्मक बुद्धि की उत्पत्ति सद्विचार के द्वारा ही उत्पन्त होती है। मोक्ष गार्ग के जिज्ञासु के लिए निश्चयात्मक बुद्धि का होना परम अनिवार्य है। जब तक निश्चयात्मक बुद्धि की जाग्नित नहीं होगी तब तक सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्त का होना भी दुर्लंभ है। जिसकी एक निष्ठा बुद्धि है उसकी भितत में कर्म के फलस्वरूप मले ही विद्य उपस्थित हो जाय, पर वह मक्त अपनी निष्ठा के फलस्वरूप नाश को नहीं प्राप्त होता। एक निष्ठा के द्वारा ही ज्ञान की सिद्धि होती है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है।

आत्म-जिज्ञासुओं को चाहिये कि स्वर्गादि की प्राप्ति रूप कर्म में न रत होकर, कैवल्य प्राप्ति के लिये सद्गुरु के आदेशानुसार उपासना करें। अविवेकी, वैराग्य-शून्य, स्वर्ग को सब कुछ मानने वाले का कदापि संग नहीं करें, क्योंकि यह लोग स्वयं भी जन्म-मरण की रहट में घूमते हैं और दूसरों को भी बांघ देते हैं। राग द्वेषादि दोषों को मन से त्याग देना चाहिए। सर्व-भूत प्राणियों पर दया करना चाहिये। उनको ईश्वर का स्वरूप समझोगे तो राग द्वेष का शमन हो जावेगा। सद्गुरु ही मगवान से मिलाने की जंजीर है। यदि वह तुम्हारी सेवा से सन्तुष्ट हो जाते हैं तो भगवान की प्राप्ति तुम्हारे हाथ में हो जायेगी और तुम भी त्रिगुण से मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त कर सकोगे।

इस प्रकार से दो मास तक ज्ञान को घारा बरावर बहती रही, जिसमें से • एक दिन का प्रवचन यहाँ पर उद्भृत कर दिया गया है। • एक दिन किसी मक्त ने श्री गुरुदेव जी से पूछा कि प्रमो ! मक्ति में लगने के पूर्व मी तो कुछ पूर्वामास हो जाता होगा कि अब जीवन की नाव किस ओर जाने वाली है ?

श्री गुरुदेव जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि जैसे जब मग-वान श्रीराम का वन गमन और दशरथ का मरण होने वाला था, तब श्री भरत लाल को अपने निनहाल में पूर्वाभास हो गया था। सांसारिक जीवों को मी शुभ-अशुम का आमास हो जाता है। इसी प्रकार मगवान के मार्ग में आने वाले भक्तों को भी शुभ जीवन का पूर्वाभास हो जाता है। हम अपनी बीती बात आपको बतलाते हैं। यों तो हमको बचपन से ही ईश्वरीय अनुराग था। संसार में रहते हये भी संसार में न रहने के समान ही था। सन्यास लेने के तीन मास पूर्व हमको स्वप्न दिखाई पड़ने लगा था। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश में असंख्य सूर्य उदय हो गये हैं और उनमें से अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। उसकी ज्योत्स्ना से एक अद्भुत शांति की रिश्म निकल कर हमारे में प्रवेश करती जा रही है। कभी-कभी देखते थे कि हमारे चारों ओर सूर्य ही सूर्य मेंडरा रहा है। यह सब देखकर हमको बड़ा आश्चर्य होता था। दो-तीन बार हमने स्वप्न में देखा कि शंकर जी पार्वती जी को दौडा रहे हैं एवं पार्वती जी शंकर को दौड़ा रही हैं और दोनों परस्पर में खेल रहे है। एक दिन हमने देखा कि दोनों मिलकर हमको दौड़ा रहे हैं। दौड़ते-दौड़ते जब हम बहत थक गये तब एक एकांत स्थान में बैठ गये। हमारे बैठ जाने के पस्चात्, शंकर पार्वती भी वहाँ पर आ गये और कह रहे हैं कि बस लीला समाप्त हो चुकी, बहुत खेल खेला. अब विश्वाम करो । थोड़ी देर पश्चात् वही शंकर पार्वती का मूर्त स्वरूप जड़वत हो गया और उनके दायीं भोर से शान्तिदायक शीतल सूर्यं की रिश्म आकर हमारे में प्रवेश करती जा रही है।

दो-तीन बार देखा कि हमारी पूजा करी हुई लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा चैतन्य हो गई, लक्ष्मी जी ने आकर हमको बहुत प्यार किया और श्री नारायण जी ने मस्तक पर हाथ फेर कर एक माला दी और मुस्कराते हुये कहा— इसको सम्माल कर रखना । हमने उस माला को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी देर में वह माला गले से उतार कर बिस्तर पर अपने सिराहने रख ली। इतने में हमारी नींद खुल गई और देखते हैं कि जिस माला को स्वप्न में देखा या ठीक वैसी ही माला सिराहने पर रखी हुई है। हमको बड़ा आश्चर्यं लगा। इस स्वप्न को देखने के पश्चात् ही हमने सन्यास ले ही लिया। परिवार

वाले देह के सम्बन्धी रोते ही रहे, माया के जाल में बांघने की चेष्टा करते रहे. लेकिन अब रोने तथा चीत्कार करने से क्या हो सकता था ?

फिर उस भक्त ने पूछा— "प्रमो ! क्या उत्कट वैराग्य होते ही ईश्वर का दर्शन हो जाता है ?"

गुरुदेव भगवान ने कहा—"वैराग्य के कारण संसार की आसिक्त, मोह, ममता बड़ी ही सुगमता से छूट जाती है, संसार के बन्धन को त्यागने के लिए कोई प्रयास नही करना पड़ता। महात्मा बुद्ध ने विशाल राज्य वैभव को पल में त्याग दिया। सब कुछ त्याग देने पर भी बिना साधना किये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। उस आत्म-तत्व के परम प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान एव मिक्त दोनों ही अनिवार्य है। ज्ञान के द्वारा साधक ईश्वर को पहिचानता है। जैसा कि गीता में भगशन ने स्वयं अपने मुखार्यवन्द में कहा है—

न तुमां शक्यते द्रष्टुमनेनैय स्वचक्षुपा । दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ गीता ११। द

तू मुझे इस विश्वरूप घारी को इस वम चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता! इसिलए मैं तुमें दिव्य-अलौकिक ज्ञान-चक्षु प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा तू मुझ विष्णु के अनन्त-अनन्त योग ऐश्वर्य से युक्त रूप को देखने में समर्थ होगा। जिस प्रकार विना जमीन जोते बीज बोने से बीज को कीमत, पानी की सिचाई और हरवाई का मूल्य वृथा जाता है उसी प्रकार बिना ज्ञान के विश्व रूप ईश्वर का देखा जाना कठिन है। उस ज्ञान-दृष्टि को प्राप्त करने के लिए मी गुरु के आदेशानुसार साधना करना अनिवार्य है। साधना करना भूमि को खेती के अनुकूल बनाना है। हृदय रूपी भूमि योग्य बन जान पर स्वप्रकाश शीद्र ही हो जाता है और जगत में आत्मा ही आत्मा मासने लगती है।

भिनत द्वारा ईश्वर के चरणों में अनन्य अनुराग हो जाता है। जो भगवान के चरण-कमलों में द्रुत चित्त हो जाता है वह रात दिन समय-वेसमय का विचार न करके उन्हीं के प्रेमामृत का पान करने में तन्मय रहते हैं। ऐसे प्रेमी मक्तों का प्रेम प्रमु से विलग नहीं कर सकता। समस्त इन्द्रियों सहित अपना मनोमाव सब बोर से हटा कर उन्हीं के चरणों में लय हो जाते हैं।

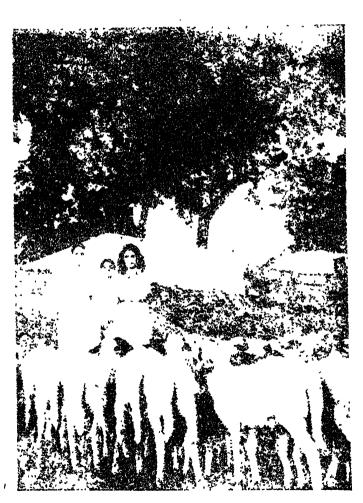

बाल्यभाव से भेड़ों से खेलते हुए प्रभु जी।

इसीलिए प्रेंमाभिक्त की सर्वोच्च महत्ता है। प्रेमीं भक्तों को संसार-सागर की लहरों से बचाने के लिए ही प्रभु सद्गुरु रूप अवतार घारण करके शिष्यों को तारक मंत्र के द्वारा तार देते हैं।

समवर्ती कैसे हो :—प्रातःकाल का समय था। मक्तों की भीड़ लगी थी। आर्ती अर्थार्थी तो सदा विशेष संख्या में रहते हैं। १० मई १६६६ को एक सज्जन गृहस्थ ज्ञानी मक्त भी आ पहुँचे। उन्होंने प्रभु से कहा—"मैं प्रकांड पंडित अवश्य हूँ, लेकिन कोरा किताबी ज्ञान है। मूर्ख अज्ञानी बल्कि सुखी रहता है, मैं सब कुछ जानकर कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए मन बड़ा अश्वान्त रहता है। आप कृपा करके मुझको यह बतलाइये कि जब संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से रिक्त एक-एक कण भी नहीं है, परन्तु मैं यह मावना सब के साथ कैसे बरत सकता हूँ। आप कोई ऐसा साधन बतलाइये जिससे मेरे मन को शान्ति मिले।"

प्रमु ने कहा—"हम तो सबके बालक हैं और सदा बालक हो रहेंगे, लेकिन फिर मी गुरु प्रसाद से जो कुछ शास्त्र कहता है और साथ में हमने अनुमव किया है उसको बतलाते हैं।

> विद्याविनय संपन्ने व्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदिशिनः ।। गीता ४।१८

संसार में समदर्शन और समवर्तन दो प्रकार का व्यवहार होता है।
- सर्वात्मदर्शी महात्मा जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ में, श्रेष्ठ हाथी में
तथा निकृष्ट कृती और चांडाल में अधिष्ठान भूत सम परमात्म तत्व को ही
देखते हैं। वे विषम गुणों को नहीं देखते। स्थूल भौतिक जगत में समवर्तन
होना दुलम है। समदर्शी होना ही महान कठिन है, लेकिन अद्वय ब्रह्मवेत्ता महान

पुरुष समदर्शी होते हैं। दृष्टि सम कर सकते हैं। जैसे कुत्ते को हम मोजन दे सकते हैं, सर्दी गर्मी से रक्षा कर सकते हैं लेकिन कुत्ते का दूध गौ की तरह नहीं पिया जा सकता। जल की दृष्टि से गंगा जल और नाले का जल समान ही है. परन्त व्यवहार समान नहीं हो सकता। गंगा जल पिया जायेगा, नाले का जल पिया नहीं जा सकता। दृष्टि से दोनों जल ही देखा जायेगा, स्त्री की दृष्टि से स्त्री, कन्या और माता सब समान ही हैं, परन्तु उनका व्यवहार समान नहीं हो सकता अथवा यों कहिये इन्द्रियों की दृष्टि से सब इन्द्रियाँ समान ही प्रिय हैं, परन्तु उनका व्यवहार समान नहीं है। नाना प्रमाणों से समदर्शन हो सकता है। यदि समदर्शन का ही अम्यास कर लिया जाय कि आत्मा से मिन्न कुछ नहीं है, यह अमृतमय ब्रह्म ही आगे पीछे, दायें बायें, बाहर मीतर व्याप्त है या मैं ही मैं हुँ। फलस्वरूप चक्षु आदि इंद्रियों के वाह्य प्रपञ्च से आप उपराम हो जायेंगे और राग द्वेष आदि प्रपंच से रहित होने पर आत्मा में स्वतः शान्ति की अनुभूति होगी। इष्ट अनिष्ट सब समान से प्रतीत होने लगेंगे। जब आप ही आप हैं तो वैरमाव किससे किया जाय ? यदि कोई कुछ विगाड भी देता है तब भी मन में किसी के प्रति दुर्भावना या उत्तेंजना नहीं आती. मन में शान्ति रहती है। पूर्ण परात्पर स्थिति पर पहुँच जाने पर योगी समदर्शी एवं समवर्ती दोनों ही हो सकता है, लेकिन व्यवहार जगत में कर्त्ता नहीं।"

हर पल भगवान की कैसे याद करें : एक सिंधी मक्त ने प्रमुसे पूछा - "मुझे तो कोई ऐसा साधन बता दीजिये जिससे काम घंघा करते हुये भी प्रमुकी हर पल याद किया कहरें।"

श्री गुरुदेव जी ने कहा—"आप अपने बेटे को कैसे याद करते हैं? आप अपने समबी दामाद को कैसे याद करते हैं? एक नाता जोड़ लेने के कारण उनकी आपको समय-समय पर बराबर याद आती ही रहती है। इसी प्रकार उस ईश्वर की याद करने के लिये उससे किसी भी माव का नाता जोड़ लीजिये। सच्चा नाता जुड़ जाने पर, अपने आप बिना याद करे ही उनकी याद आती रहेगी और जितना समय उनकी याद में जायेगा वह सब मजन ही है।" इस पर प्रभु ने एक दृष्टान्त बतलाया--किसी महात्मा के पास एक मक्त गया और कहने लगा, मगवान की याद कैसे हुआ करे ? हमको तो काम-धंधे से फुरसत ही नहीं मिलती । महात्मा जी ने कहा-"'ठीक है, हम तुमको बतलायेंगे कि कैसे उनकी याद आया करेगी। महात्मा जी ने दस रुपये देते हुये कहा-"बेटा, इन दस रुपयों की तुम हरी सब्जी लेते आना, क्योंकि हरी सब्जी मुझको फायदा करती है।" शिष्य ने कहा — ठीक है, अवश्य लाऊँगा। रास्ते भर वह गुरुदेव की याद करते हुये गया कि गुरुदेव के लिये हरी सब्जी लेकर जानी है, कहीं भूल न जाऊँ। रात्रि मर याद करता रहा कि प्रातःकाल श्री गुरुदेव जी के लिये हरी भाजी लेकर जाना है। प्रातःकाल उठते ही वह मक्त बाजार से हरी माजी लेकर गुरुदेव के यहाँ पहुँच गया । उसको देखते ही गुरुदेव ने पूछा-"कहां बेटा ! तुमने हमें कितनी बार याद किया ?" उसने कहा, "गुरुदेव, हर पल आपको ही याद करता रहा।" कहने का तात्पर्य यह है कि किसी तत्वज्ञ गुरु की शरण लेकर उनसे अपना सम्बन्ध जोड़ लो। स्वतः ही उनकी कृपा से हृदय मगवान के चरणों में लग जायेगा। उनकी स्मृति बराबर बनी रहेगी।

एक्सप्रेस के समाचार पत्र में नित्य श्री गुरुदेव जी के प्रवचन का सार निकलता था, फलत: दक्षिण प्रदेश में काफी ख्याति फैल गई।

कैन्सर का मरीज ठीक:—समाचार पत्र में श्री प्रमु की कीर्ति का सन्देश सुनकर एक कैन्सर के मरीज ने हास्पिटल से दर्दनाक पत्र लिखा कि वह बहुत ही साधारण स्थिति का व्यक्ति है। सारे परिवार का मार उसी के ऊपर निर्मर है। यदि वह काल का ग्रास हो जायेगा तो उसके माता पिता, स्त्री और दो छोटे बच्चों को मोजन देने वाला मी कोई नहीं रहेगा। अतः वह अपने आशीर्वाद और प्रसाद से उसे जीवन दान दें। उसके निवेदन पत्र को सुनते ही श्री गुरुदेव जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगा और उन्होंने रामदेव मय्या (क्री,साथ में ही थे) के हाथ प्रसाद, चरणामृत अस्पताल में ही मिजवाया। जब तक मद्रास में श्री गुरुदेव जी रहे तब तक उसकी प्रसाद एवं चरणामृत मेजते रहते थे। बैंगलोर पहुँचने के पश्चात् उसका पत्र आया था कि गुरुदेव, मैंने आपका दर्शन नहीं किया, लेकिन आपकी समाचार पत्र से निकाली हुई फोटो मेरे पास है जिससे मैं आपका दर्शन पाता रहता हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर पर आ गया हूँ। आपकी कृपा के लिये मैं जीवन भर आमारी रहुँगा।

इसी प्रकार कई अनेक असम्मव कार्य लोगों के सम्मव हुये, जिसका वर्णन कहाँ तक किया जाय। प्रयाग राज में तो नित्य ही नवीन-नवीन ऐसी चमत्कारिक घटनाओं का दिग्दर्शन होता ही रहता है, जिनको श्री गुरुदेव जी बल मात्र समझते हैं। अभी हीरामणि जी जो श्री गुरुदेव जी की शिष्या एवं कलकत्तें की सेठानी हैं, डाक्टर के द्वारा गलत दवा दे देने के कारण उनके पैरों ने काम करने से जवाब दे दिया। जब पैर ने ही जवाब दे दिया तब विचारी क्या करती । उनको बहत कष्ट हुआ एवं मानसिक पीड़ा भी हुई। जब श्री गुरुदेव जी को इनके इस कब्ट का पता चला तब आपने अपने मन्त को आश्रम में बुलवाया और मगवान केशवानन्द जी महाराज की सिद्ध पीठ का दर्शन तथा परिक्रमा करने का साधन लगा दिया। समी कहने लगे. वह पैर से एक कदम भी नहीं चल सकती, फिर दर्शन एवं परिक्रमा कैसे करेगी? महाप्रम ने कहा, "हीरामणी ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है।" लगमग बीस दिन तक तो वह अपने कनिष्ठ पुत्र या बहन का हाथ पकड़ कर किसी प्रकार घीरे-घीरे नियम पूर्ण करती थी। एक दिन तो हम लोगों ने देखा, वह बिना सहारे के चल कर आ रही है। यह देख कर सभी लोग कहने लगे, बन्य है प्रमो आपकी महान शक्ति को ।

गुरुदेव भगवान की शक्ति महान है—शुभकान्ति जी एक दिन आश्रम आई थीं। उनका इकलौता पुत्र तीन मंजिल से गिर पड़ा। बालक मूंछित हो गया। डाक्टर आया. उसने कहा—''या तो बालक बचेगा नहीं, बचेगा भी तो पागल रहेगा।'' भगवान गुरुदेव की ऐसी शक्ति, शुभकान्ति जी

ने आश्रम का तुलसी प्रसाद एवं चरणामृत बालक के मुँह में डाल दिया और कहा, गुरुदेव का दिया हुआ यह प्रसाद है, इसीलिए इसका नाम भी गुरु प्रसाद है, मगवान गुरुदेव ही मेरे इष्ट हैं, उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। दस मिनट में बालक उठ गया और मोजन माँग कर खाया। मोजन करने के थोड़ी देर पश्चात् आनन्द से खेलने लगा। सब लोग देखकर अवाक् रह गये। घन्य है प्रमुकी अद्मुत शक्ति और मक्त के विश्वास का फल।

इसी प्रकार जब वह गुरुदेव मगवान के शरण में आई थीं, उनके केवल एक कन्या थी। लेडी डाक्टर बरार ने कहा था कि इनके दूसरी सन्तान हो नहीं सकती, यदि होगी भी तो इनका बचना मुश्किल होगा। एक दिन उनकी सास ने हमसे कहा—"हमारे पोता नहीं है, गुरुदेव मगवान की हमारे ऊपर कृपा हो जाय। हमारे एक ही पुत्र है, उसके भी पुत्र नहीं। सब कुछ होने पर भी मन बड़ा खिन्न रहता है।" इतने में श्री गुरुदेव मगवान पधार गये और पूछा, "क्या बात हो रही है?" हमने समस्त वृत्तांत बतला दिया। उन्हीं के चढ़ाये हुये वहां पर अनार रखे हुये थे। प्रभु ने उसमें से एक अनार उठा कर दे दिया। ठीक दस मास पश्चात् पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गुरु प्रसाद रखा गया।

सन्तोष माभी गुरुदेव की मक्त हैं। उनके यहाँ पुत्र ही पुत्र होते थे।
कन्या उनके पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं हुई थी। उनको कन्या की बहुत इच्छा
रहती थी। जब वह गर्भवती हुई, महाप्रमु ने उनसे कहा—"सन्तोष, अबकी
तुम्हें मेरे भगवान गुरुदेव कन्या ही देंगे, क्योंकि तुम्हें कन्या की अमिलाषा है।
उसका नाम तुम नीला रख देना।" महाप्रमु के इतना आश्वासन देने पर भी
उनको मन में मय हो जाता था कि कहीं पुत्र न हो जाय। अस्पताल में जाते
समय अपने पित को मेजा कि गुरुदेव से पुनः प्रार्थना कर दीजिये। श्री गुरुदेव
मगवान ने कहा—"हमने कह तो दिया कि कन्या का नाम नीला रखना।
नामकरण संस्कार भी हो गया।" जैसे दस मास पूर्व ही प्रमु ने कहा था, वैसे
ही कन्या हुई।

राजलक्ष्मी के साथ भी इसी प्रकार की घटना घटी।

काल के मुख से बचाया :—एक बार प्रेम मोहनी जी की देव-रानी प्रेम को अचानक ही सीने में दर्द हुआ, डाक्टरों ने कह दिया, रोग असाध्य है। कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस कारण से यह दर्द हुआ है। वह पूर्णित पड़ी थी। डाक्टर सब चले गये। प्रेम मोहनी जी की निष्ठा प्रवल है ही। उन्होंने कहा—"डाक्टरों के हिसाब से इनका बचना दुलेंग है, इनके नन्हें-नन्हें बच्चे हैं, सबका क्या होगा?" एम्बुलेन्स मंगाकर आश्रम में ले आईं। श्री गुरुदेव जी से समस्त घटना का वृतांत बतलाया। प्रमु ने कहा—"मगवान गुरु के चरण के नीचे इसको सुला दो। उनको जो इच्छा होगी वही करेंगे।" उनके परिवार वालों को हटा दिया। आश्रम की साधिका देवी के द्वारा मग-वान गुरु का चरणामृत पिलवाया। आचे घंटे में मूर्छा मंग हो गई। दूसरे दिन खिचड़ी खिलवायी गई। तीसरे दिन उठ कर सत्संग मवन में झाड़ लगाने लगी। सायंकाल घर पहुँचा दी गई। उनके जीजा स्वयं डाक्टर थे, देखकर अवाक हो गये।

आश्रम की साधिका कल्यानी बहन ने पेचिश बन्द करने के लिये अपने मन से पूजा के लिए रखे हुये कपूर में से १ छटांक के लगमग कपूर खाग़िलया। कपूर खाते ही आँख उन्नट गई, साथ-साथ कुछ सनक सी चढ़ गई, हाथ-पैर पीटने लगीं। यह सूचना शीघ्र ही गुरुदेव मगवान के पास पहुँची। उन्होंने सब मक्तों को बाहर कर दिया। हमको गीता का पाठ करने को कहा और स्वयं उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, कल्यानी, क्या हुआ, उठो, गुरु सेवा नहीं करनी है क्या? इतना कहते ही उसने आँख खोल दी और बोली, कपूर ज्यादा खा लिया था। प्रमु ने शरबत मंगवा कर पिलाया, इतने में वह ठीक हो गई।

मद्रास की ही घटना स्मरण में आ गई। संतों में तो महान शक्ति होती ही है, साथ-साथ मक्तों में भी वैसा ही विश्वास होना चाहिये। एक मक्त को सफेद रोग का होना ही शुरू हुआ था, वह रोती हुई मगवान गुरुदेव के पास आई और बोली, प्रभो मेरी कन्या क्वारी है और उसे सफेद रोग का एक छोटा सा निशान मांचे में ही हो गया है, आप कृपा करिये, वह रोग-मुक्त हो जाय। अविवाहित कन्या को कैसे घर में रखेगे। श्री गुरुदेव मगवान ने मगवान विष्णु के सहस्र नाम पर सहस्र तुलसी पत्र चढ़वा कर प्रसाद रूप में दिया और उसके लगाने की विधि मी बतलाई। कुछ दिन में उसका सफेद दाग बिल्कुल मिट गया।

वर्षा रक गई:--१७-५-१९६९ से गुरु गीता का सात दिन का अनुष्ठान प्रारम्म हुआ। लगमग दो सौ मक्तों का गुरु गीता श्रवसा करने का अनुष्ठान चल रहा था । २१-५-६६ को अचानक मध्यान्ह बारह बजे से बड़े जोरों से वर्षा होने लगी। तीन बजे तक तो प्रम् कुछ भी नहीं बोले, चुप रहे। तीन बजे पश्चात वहाँ की प्रमुख भक्त ने आकर प्रार्थना की कि प्रमो, इस तरह वर्षा होगी तो मनत लोग कैसे आयेंगे ? दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मील की दूरी से मक्त लोग आपके प्रवचन के लिये तथा अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। उन लोगों में इतना नियम और निष्ठा नहीं है कि वह भीग कर भी आर्ये और नियम को पूर्ण करें। कुछ लोग तो केवल आपके ही आकर्षण से आते हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप वर्षा को रोक दीजिये। पहले तो प्रमु ने यही कहा कि हम क्या करें ? मगवान से कहो, वह वर्षा बन्द कर दें। परन्त वह बार-बार प्रार्थना करने लगी और वहने लगी कि हम तो आपको ही लड्डू गोपाल मानते हैं, वर्षा बन्द कर दीजिए, आपको लड्डू का मोग लगायेंगे। आप तो लड्डू खाते नहीं, आपके ग्वाल-बाल हम लीग हैं। हम लोग लड्डूका भोग लगाकर खालेंगे। पाँच मिनट के पश्चात् ही सब लोगों ने देखा कि आकाश में जल भरे मेघ मंडरा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर एक बूंद नहीं बरस रहा है, ऐसा प्रतीत होता था कि मानी आकाश का पानी किसी ने आकाश में ही रोक लिया हो। सायंकाल ५ बजे से सत्संग का कार्य-क्रम प्रारम्म हो जाता था। सायंकाल ४।। बजे बादल एकदम साफ हो गये और चारों ओर धृप निवल आई। सत्संग के समय नित्य प्रति के सदृश ही मक्तगण उपस्थित हुये।

कृष्ण स्वरूप का दर्शन :— राघा सन्थोलिया को एक दिन ऐसा प्रतीत हुआ, मानो गुरुदेव के स्थान पर भगवान कृष्ण बैठे है। अब जैसा उसने दर्शन किया था, उसी प्रकार के स्वरूप का प्रृंगार करके प्रमु का पूजन किया। बह भी दर्शनीय स्वरूप था।

सर्वत्र ट्याप्त :—एक दिन गुरुदेव की परम मक्त एक सिंधी मक्त रानी ने कहा—"मगवान! आपका ऐसा कैसा कठोर नियम, है कि आप किसी के घर नहीं जाते। हम लोगों को मी तो इच्छा होती है कि आप हम लोगों के यहाँ पवारें और हम लोग अपने हृदय की श्रद्धा अपंण करें।" प्रमु ने कहा, "तुम्हें क्या मालूम कि हम तुम्हारे यहाँ अति हैं? हम तुम्हारे यहाँ कल गये थे।" रानी बोती—"प्रमु! हमें तो नहीं मालूम।" गुरुदेव बोले — "कल राष्ट्र द बजे हम तुम्हारे यहाँ गये, लेकिन तुम को तो अपने तन-बदन की मी होश नहीं थी। तुम सत्संग के पश्चात जाकर अपनी घोती को उतार कर बेहोश की तरह सो रही थीं। हम तुम्हारे कमरे तक जाकर लौट आये।" वह मुँह में अंगुली दबाते हुये बोली—"हाय मगवान! आप ऐसे क्यों पहुँच गये। मैं कमी इस प्रकार नहीं सोती। कल ही मुझ को बहुत थकावट तथा गर्मी लग रही थी। इसीलिए मैं इस प्रकार सो गई।"

इसी प्रकार की एक घटना रावा सन्योलिया को भी बतलाया।

कन्या का लकवा ठोक:—तावित्री बच्चानी नाम की एक कन्या थी। उसको बचपन में ही लकवा मार गया था। बीस बरस की हो चुकी थी, लेकिन छह महीने के बच्चे की तरह उसके माता-पिता या माई गोद में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते थे। शरीर से कन्या युवा हो चुकी थी, लेकिन हाथ पैर काम नहीं करते थे। इसी लिए माता-पिता को भी बहुत परेशानी रहती थी। युवा कन्या को नौकर के सहारे मी छोड़ना अनु चित समझते थे। कन्या के माता-पिता श्री गुक्देव जी के पास आये और बहुत दुःखित होकर कहने लगे——कुछ भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कन्या किसी के सहारे से चलने लगे, इतनी बड़ी कन्या को उठा-उठा कर नित्य की शारी-रिक क्रिया कराना भी कठिन, अन्यत्र इसको ले जाना भी कठिन और अकेते छोड़ना भी कठिन। पहले तो श्री गुक्देव जी विचारते रहे, बाद में उसको गुह

मन्त्र लेने की आज्ञा दी और कहा कि इसी मन्त्र को यह अधिक से अधिक जये तथा कुछ मालिश करावे। बिल्कुल ठीक के लिये तो हम नहीं कहते, लेकिन अवश्य अपने सहारे से चलने लगेगी। दस-पन्द्रह दिन के अन्दर ही उस कत्या में जमीन आसमान का अन्तर हो गया। अपनी मोटर से वह अपने आप उतरने लगी थी, माता का हाथ पकड़ कर गुरुदेव मगवान के समीप आती एवं प्रणाम करती।

२५ मई से दक्षिरा के तीर्थों का दर्शन :-- २२ मई को लग-मग डेढ़ सौ भवत श्री प्रमु के साथ दक्षिण यात्रा के लिए पहुँच गये । कृष्णा' सेतान के आतिथ्य में एक्सनेस स्टेट के आतिथ्य भवन में उन लोगों के निवास का प्रबन्ध किया गया था। २५ मई को दो बस और तीन मोटरें मरकर तिरुपति बाला जी का दर्शन करने के लिए गये, रात्रि को वहाँ पर अतिथि भवन के बगीचे में ठहरे, दूसरे दिन निवास-स्थान में वापिस आ गये। २७ ता॰ को शिवकांछी, विष्णुकांछी गये। वहाँ पर चतुरवेद आम्र वृक्ष का दर्शन किया। एक आम्र का वृक्ष ऐसा है जो बारहों मास फला रहता है। उसकी चार शाखायें हैं जो चत्रवेद शाखायें कहलाती हैं। चितम्बरम, तंजावर, त्रिचनापली, मद्रराई, त्रिचन्द्रर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेन्द्रम, गुरुवियु होते हये बैंगलोर पधारे। बीच-बीच में अन्य पुज्यनीय स्थानों का दर्शन किया । साथ में कृष्णा खेतान के मैंनेजर हरी हरन भय्या गये थे, क्योंकि उन्हीं लोगों की ओर से मार्ग में ठहरने और प्रत्येक मन्दिर की पूजा की व्यवस्था थी। मार्गं में चितम्बरम, तंजावर, त्रिचनापली, रामेश्वरम, मदूराई, त्रिचन्द्रर, कन्याकृमारी, त्रिवेन्द्रम एवं गुरुवीय में ठहरे थे। प्रत्येक स्थान पर पहुँचने के पूर्व ही श्री गुरुदेव जी के निवास के लिए जुटी, दूध महा के लिए गी, फल खाने वाले मक्तों के लिये फल, अनाज वालों के लिए अनाज की पूर्ण व्यवस्था रहती थी। इन्हीं स्थानों में विश्राम करके अन्य समीपवर्ती मन्दिरों का दर्शन किया गया। त्रिचनापली में श्रीरंगम का बहुत सुन्दर और विशाल मन्दिर है। रिकट में ही कावेरी नदी का प्रवाह है। इस मन्दिर का एक प्राचीन इतिहास

बतलाया जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास से लौटने के पश्चात जब साथ में आये हुये सभी मन्तों की विदाई कर रहे थे तब विभीषण जी ने अयोध्या जी के प्रसिद्ध मन्दिर की सुप्रसिद्ध मूर्ति नारायण को साथ में ले जाने के लिये मांगा। मगवान श्री राम नित्य प्रति अपने उस निजी मन्दिर का दर्शन करने जाया करते थे। मक्तराज विभीषण के द्वारा उस मृति के मांगने पर उन्होंने कहा-- ''ठीक है, तुम मगवान को ले जाओ, लेकिन मार्ग में कहीं मत रखना। जिस जगह इस मृति को भूमि पर रख दोगे उसी स्थान पर मित विश्राम कर लेगी और लंका रूरी नहीं जायेगी।" दूसरी ओर श्री कावेरी जी प्रमु के दर्शन के लिए तरस रही थीं कि उत्तर मारत में भगवान ने अनेक अवतारों को घारण करके गंगा, जमूना, गोदावरी को आनन्दित किया, लेकिन मैं आज तक उनके प्रेम और दर्शन से वंचित हूँ। मगवत प्रेरणा, जब विभीषण लंकापूरी के समीप पहुँचने लगा, केवल समुद्र पार करना ही अवशेष रह गया. उसको जोर से लघ शंका लगी, जिसको उसके लिए रोकना दुर्लम हो गया। मृति भूमि पर रख नहीं सकता। इवर मगवान ने सोचा यदि यह राक्षस मुझे लंका में पहुँचा देगा तो मैं राक्षसों के बन्वन में फँस जाऊँगा। वह अत्याचारी अनर्थ कर्मों में लगे रहते हैं। नित्य प्रति दृष्कर्मों को सिद्ध करने के लिए मूझसे वरदान माँगा करेंगे, अतः प्रमु की प्रबल प्रेरणा से एक छोटा बालक आता हुआ दिखाई पड़ा, विभीषण ने उसको भगवान की मूर्ति देते हुये कहा--"देखो. इस मूर्ति को भूमि पर मत रखना, मैं लघु शंका करके आ रहा हैं। जब बहुत देर तक विभीषण नहीं आया, तब कावेरी के मध्य टापू में उसने मगवान का विग्रह रख कर चला गया। जब विभीषण आया, देखा, भगवान लेटे हये हैं, बहुत उठाना चाहा पर वह क्यों उठते ? इघर काबेरी के मन की अमिलाषा को पूर्ण किया, उघर राक्षसों के अधीन होने से अपने को बचाया। इसीलिए कहा जाता है कि मगवान की इच्छा से अनहोनी भी होनी हो जाती है और जबरदस्ती उनसे कुछ माँगने पर आ करके भी वस्त चली जाती है।

कत्याकुमारी में त्रिमूर्ति का मन्दिर प्रसिद्ध है एवं दुर्गा जी ने कन्या स्वरूप में समुद्र तट पर जो तपस्या करी थी उसका भी एक विशाल आकर्षक मंदिर है। किसी तपःस्थली में पहुँच कर जिस प्रकार शान्ति मिलती है उसी प्रकार कन्याकुमारी के मन्दिर में बैठने से परम शान्ति मिलती है। प्रमु की ओर से कन्याकुमारी देवी की पूजा अर्चना हुई थी। देवी की मूर्ति श्याम वर्ण की है। नित्य पंचामृत से स्नान कराकर सम्पूर्ण मूर्ति में चन्दन का लेप करके प्रशंगार किया जाता है। सायंकाल का दीप-दर्शन अद्मुत ही शोभनीय प्रतीत होता है। कन्याकुमारी में तीन समुद्र का संगम है। जिस संगम में स्वामी विवेकानन्द ने सदा के लिए संसार से विश्राम ले लिया था, आज भी उस तट पर उनका शान्तिदायक स्मारक बना हुआ है।

त्रिचन्द्र में समुद्र के किनारे बहुत विशाल अद्वितीय कार्तिकेय जी का मंदिर है जहाँ पर बारहो मास दर्शकों की अपार मीड़ लगी रहती है, लेकिन मंदिर इतना बड़ा है कि सहस्रों लोगों के मर जाने पर भी विशेष कुछ पता नहीं चलता। समुद्र-तट भी खुला हुआ है। त्रिवेन्द्रम में पद्मनाम जी का प्राचीन मन्दिर है, वह भी दर्शनीय है।

तनजावर में देवी जी का विशाल मंदिर है। वहाँ पर श्री गुरुदेव जी का स्वागत मंदिर के ट्रस्ट की ओर से हुआ था। जितने भक्त थे उन सभी का पुंगम (मद्रासी मात दही में डालकर बनाया जाता है) तथा चाय से स्वागत किया गया।

दक्षिणी भक्तों की अपार भीड़ श्री गुरुदेव जी के स्वागत के लिये उपस्थित श्री । सर्वेश्रथम उन लोगों ने महाप्रमु का पूजन किया । प्रवचन के लिये मंच तैयार था । बहन जगदम्बिका एवं शिवाजी ने श्री प्रमु के आदेश से मय्या का भजन गाया । थोड़ी देर कीर्तन हुआ । उन लोगों के बहुत आग्रह करने पर श्री गुरुदेव जी ने हिन्दी में प्रवचन किया । उसको हरीहरन भय्या ने तामिल भाषा में अनुवाद करके सबको समझाया ।

मदुराई में स्वागत: — मदुराई में श्री गुरुदेव जी का प्रबन्ध मीनाक्षी रोलर मिल में था। मीनाक्षी मिल के मालिक गुप्ता जी की ओर से दो सौ मक्तों के निवास करने तथा प्रभु के निवास का बहुत ही सुन्दर प्रबन्ध तथा स्वागत हुआ। गृहस्थ मक्तों के लिये बरातियों जैसा उन लोगों ने स्वागत किया। वहाँ पर श्री गुब्देव जी का प्रवचन भी हुआ। मदुराई में मीनाक्षी देवी का विशाल मंदिर है।

गुहर्वायु में श्रीकृष्ण का मंदिर है। इस प्रकार से इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य अनेक अद्मुत मंदिरों का दर्शन किया। रंगनाथ में शंकर जी का विशाल मंदिर हैं। वहाँ पर जम्बू बृक्ष का दर्शन किया। जम्बू बृक्ष के इतिहास से ज्ञात होता है कि यह वृक्ष सृष्टि के आदि काल से चला आ रहा है। बहुत नीचे गुफा जैसे स्थान में जाकर एक छोटा सा शंकर जी का मंदिर है। उस मंदिर में जल मरा रहता है। स्वयं पाताल से जल महीन घारा के द्वारा फूट कर शंकर जी की जलहरी को मरे रहता है। कई वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण यात्रा का समस्त विवरण अब स्मरण नहीं है।

मद्रास से कुछ ही दूर पर एकान्त स्थान में बहुत विशाल, भूतनाथ जी का मंदिर है। इन मंदिरों के गुम्बज आकाश से बातें करते हैं। कहते हैं कि यह मंदिर शंकर जी द्वारा विश्वकर्मा को आदेश देने पर भूतों के द्वारा एक रात्रि में बनाया गया था। मंदिर बनाते-बनाते ही प्रात: हो जाने के कारण सब भूत तो अदृश्य हो गये थे। जो कुछ शेष रह गये थे वह खम्मों में प्रवेश कर गये। अत: मंदिर के खम्मों में कान लगाने से अब भी कुछ आवाज आती है।

मार्ग में ही एक मंदिर ऐसा था जिसका नाम स्मरण नहीं है। उस मंदिर में जितने खम्मे हैं सभी में संगीत के विभिन्न साजों की बहुत ही मधुर आवाज आती है।

दक्षिण के मंदिरों का स्वागत :— दक्षिण में प्रायः जितने मी विशाल मंदिर हैं सभी में मंदिर के मूल फाटक पर मंदिर की ओर से शहनाई बाजा बजा कर, साथ में मशाल जलाकर, माला पुष्प धारण करा कर, वह लोग मंदिर की परिक्रमा कराते हुये श्री गुरुदेव जी की देव-स्थान में ले जाते थे। बहुत से मंदिर वाले ऐसा कहते थे कि हम लोगों को मन में ऐसी प्रेरणा होती है मानो शंकराचार्य जी पधारे हैं।

रामेश्वरम् दर्शन :—रामायण जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन रामेश्वरम मगवान का मंदिर है। रामेश्वरम से तात्पर्य राम का ईश्वर अर्थात् वह पवित्र स्थान जहाँ मगवान श्री राम के द्वारा स्वयं ईश्वर की प्रतिष्ठा की गई। कहा जाता है कि रावण का बध करने से लगे ब्रह्महत्या के दोष से निवृत्त होने के लिये श्रीराम ने श्र्यूषि मुनियों की सलाह से श्री माता सीता एवं श्री लखनलाल जी सिहत यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी। (रावण ब्रह्मा का पौत्र था इसलिये ब्राह्मण था)। शिव जी की मूर्ति की स्थापना करने के लिये विशेष मुहुर्त निकाला गया था और शिवलिंग को लाने के लिये श्री हनुमान जी को कैलाश मेजा गया था, लेकिन सुदूर कैलाश से मूर्ति लाने में विलम्ब होने के कारण जगतमाता ने बालू का ही शिवलिंग बनाकर मूर्ति प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान जी के आने पर मगवान ने उनको सन्तुष्ट करने के लिये उनके लाये हुये शिवलिंग को भी पास में ही स्थापित करते हुये आदेश दिया कि पहले हनुमान के लाये हुये शिवलिंग की ही पूजा अर्चा करनी होगी। वारह ज्योतिर्लिंगों में यह भी एक लिंग गिना जाता है जिसको राम लिंग कहते हैं।

मंदिर के ग्रन्दर बाइन तीर्थ कुग्नों के रूप में हैं: मंदिर के बाहर भी इक्कीस तीर्थ हैं जो भग्न रूप में यत्र-तत्र हैं जहाँ यात्रियों का पहुँचना दुष्कर है। सेतु तीर्थ का स्नान और रामेश्वरम का दर्शन अपने लिये विशेष महत्ता रखता है। भारत के मुख्य चार धामों में रामेश्वरम एक मुख्य घाम है। कहते हैं राज्यामिषेक होने के पश्चात् भी भगवान श्री राम ने एक बार इसकी पूजा आकर की थी। भगवान बलराम भी यहाँ पर पधारे थे। पाँचों पांडव पूजा करने के हेतु यहाँ पर आये थे। रामेश्वरम का रामनाथ मंदिर ही शिवस्थल है। रामेश्वरम में श्री रामनाथ मंदिर के साथ अन्य छोटे-छोटे कई मंदिरों के दर्शन पुजारियों द्वारा कराये जाते हैं। उन मंदिरों के दर्शन का राम करने का भी महान पुष्य है।

महाप्रमु के पूजन करने का विशेष प्रबन्ध पहले से ही किया गया था।
पुजारी लोग स्वयं स्वागत के साथ प्रमु को मंदिर में ले गये। साथ में आये
हुये सभी मक्तों ने सुविधापूर्वक मगवान का दर्शन किया और उनकी मेंट
सामग्री के द्वारा अर्ची पूजा हुई।

धारिन से रक्षा:—मगवान रामेश्वरम की आरती करने के लिये एक बड़े थाल में आरती सजा कर आरती उतारी जा रही थी। साथ में कई मक्त लोग भी अपनी-अपनी आरती सजाकर आरती उतार रहे थे। भीड़ के बक्के से पता नहीं किस भक्त की समस्त आरती की बत्ती हमारी गोद में आकर गिर पड़ी। प्रमुकी ऐसी अपार कृपा हुई कि आग लगनी तो दूर रही, घोती लाल तक नहीं हुई।

इस प्रकार से सकुशल परम आनन्द के साथ दक्षिण के तीर्थों का दर्शन करते हुये महाप्रमु भक्तों के साथ बैंगलोर पघार गये।

बंगलोर में प्रभु का ग्रिधिक मास ग्रौर वर्षा का रकना:—
चौदह जून से अधिक मास प्रारम्म होने वाला था। १२ जून को प्रभु त्रिवेन्द्रम होते हुये मोटर के द्वारा बैंगलोर पहुँचे। बैंगलोर में कृष्णलाल पोद्दार की ओर से प्रभु के स्वागत एवं आतिथ्य का प्रबन्ध था। जमुना बहन जी वहाँ पर पहले से ही पहुँच नुकी थीं। किन्धम् रोड पर श्री राम मंदिर में प्रभु विराजे थे। प्रभु के पहुँचते ही नवीन-नवीन दर्शकों का आना जाना प्रारम्म हो गया। सत्संग का कार्य-क्रम बाहर मंडप में रखा गया। पूजन, कीर्तन एवं अनुष्ठानिक कार्यक्रम मंदिर के हाल में रक्खा गया था। जेष्ठ का मास था। इस मास में प्रयाग में भीषण गर्मी पड़ती है। सरोवरों एवं कूपों के जल तक सूख जाते हैं लेकिन बैंगलोर में उस समय वर्षा ऋतु प्रारम्म हो चुकी थी। हर समय निर्झर वर्षा होती रहती थी। ठीक सत्संग के समय वर्षा बन्द हो जाती और प्रातः से ही वर्षा प्रारम्म हो जाती। अधिक मास के निर्विष्ठ अनुष्ठान की पूर्ति के लिये बड़ी मारी समस्या उपस्थित हो गई। मक्तों ने प्रभु से विनय किया कि हम लोगों का अनुष्ठान कैसे पूरा होगा। आप

जैसे महापुरुपों का दर्शन ही महान दुर्लम है, फिर उनके संरक्षण में शुम कमों को करना, सत्संग में माग लेना आदि और भी दुर्लम है। गुरुदेव मगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, इक्कीस दिन के लिये पानी देवता कृपा कर देंगे। वह भी तो मक्तों की जिज्ञासा को समझते हैं अतः पानी नहीं बरसायेंगे। इक्कीस दिन तक आकाश मंडल बिल्कुल निर्मल रहा, ठीक से बादल तक नहीं लगा। इक्कींस दिन समाप्त होते ही बाइसवें दिन ऐसी घनघोर वर्षा हुई कि मक्तों को घर से निकलना दुर्लम हो गया। फिर सब मक्तों ने मिलकर प्रभु से प्रार्थना की कि मगवान् आप वर्षा को रोकिये। इस प्रकार वर्षा होती रहेगी तो हम लोगों को आपके बैगलोर पद्यारने का क्या लाम मिलेगा। उन लोगों की प्रार्थना पर पुनः जब तक प्रभु ने बैगलोर में निवास किया वर्षा रक्ती रही। इस पर वत्तन लाल पिता जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा— "हमने आज तक ऐसी दिव्य विभूति का दर्शन नहीं किया था। मुझे अपने माग्य पर बड़ा हो गर्व है कि मैंने कोई महान पुष्य किया था जिसके फल-स्वरूप ऐसी त्यागी, तपस्वी एवं ज्ञान से ओत-ओत मूर्ति का दर्शन पाया।"

महारानी मैसूर ने प्रमु को अपने राजमहल के मंदिर .में ले जाने के लिये बहुत आग्रह किया, परन्तु इस प्रकार से प्रमु का कहीं जाने का नियम न होने के कारण नहीं पधारे।

बैगलोर से थोड़ी दूर पर मैंसूर स्टेट में चामुंडा देवी का प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने के लिये पघारे थे।

## बैंगलोर के कुछ प्रवचनों का सार

मानव वृथा में अज्ञान के वशीभूत होकर संसार के सम्बन्धियों को तथा प्रत्येक परिस्थितियों को सत्य मान कर उसके वास्तविक स्वरूप को भूल कर शोक और मोह के गड्ढे में गिर जाता है। आत्मतत्व में द्वैत की कल्पना करके जन्म-मरण के घेरे में बँघा रहता है। परमार्थ तत्व का सच्चा ज्ञान न होने के कारण असत्य मरने जीने वाले शरीर को अमर समझता है। इसी

कारण से जीव अपने सम्बन्धियों के दुख-सुख, हानि-लाम, जन्म-मृत्यु को देखकर हर्ष अमर्ष को प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र का दुझ-सुख प्राप्त होना प्रारब्धाधीन है। देहामिमानी पुरुष संग्रह-परिग्रह के चनकर में पड़कर वस्तुओं की आसक्ति के कारण परमात्म तत्व की खोज करना भूल जाता है। मस्तिष्क में यह विचार नहीं आ पाता कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। मुझको आत्म-वान होना चाहिये। इस प्रकार की आत्म-मावना को तत्वज्ञ गुरु ही शिष्य में जाग्नित कर सकता है। गीता के दूसरे अध्याय के ७ वें श्लोक में देखिये।

कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां घर्मसंमूढ चेताः । यच्छ्रेयः स्यान्तिश्चितं बूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्तम् ।। अर्जुन का दिल व मस्तिष्क जब कतंव्य और अकर्तव्य के भ्रम में भ्रमित साः हो गया तब भगवान कृष्ण जो स्वयं साक्षात ब्रह्मगुरु थे उनकी शरणागित लीः और उन्होंने उनकी शंकाओं का समाधान किया ।

मानव के मन को जब मोह ग्रस लेता है तब उसकी समझ में अच्छा बुरा तथा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वह विवेकहीन हो जाता है, जिस प्रकार अन्ध-कार के छा जाने पर दृष्टि का तेज भी नष्ट हो जाता है और पास में रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती। संसार के सारे कार्य का संचालक मन है। मोह के कारण मन रूपी भँवरा, भ्रम के मंवर में पड़ जाता है और वह स्वयं यह निर्णय नहीं कर पाता कि किस काम को करने से उसका वास्तविक हित होगा। इसीलिये ऐसे समय में यदि सच्चा गुरु मिल जाता है तो भ्रम में पड़े हुये मन का समस्त अज्ञान ज्ञान रूपी छुरी से काट देता है। सच्चा गुरु कभी अपने शिष्य की उपेक्षा नहीं करता, जिस प्रकार समुद्र नाला हो अथवा नदी, सबके गुण अवगुण को अपने में समाहित कर लेता है और शरणागतों को शरणागति दे देता है।

गुरु ही ऐसे मार्ग का दिग्दर्शन कराते हैं जिससे धर्म की मर्यादा सदा जीवित रहे। सांसारिक प्राणियों में तो ज्ञान का अभाव रहता है, वह अज्ञान के अन्धकार में अमर्यादित कर्म भी कर देते हैं, लेकिन गुरु अपने वचन और कर्म के द्वारा उन सब बातों को मिटा कर ज्ञान की जाग्निति करके जीवों का मन हरि चरणों में लगा देते हैं। गुरु की कृपा से ही जीवों की बुद्धि सुप्लवित होती है, उनकी दया मरते हुओं को संजीवन बूटी देती है। मन भ्रान्ति की लहर एवं महामोह के सर्प से जब ग्रसित कर लिया जाता है उस समय करुणा रस से ओत-श्रोत गुरु का ज्ञान ही समस्त दुखों से छुटकारा दिलाता है।

जब गुरु शिष्य की अज्ञानता में प्राबल्यता देखता है तब वह पारी-पारी से शाम, दाम, दंड, मेद की चारों युक्ति प्रयोग में लाकर शिष्य को सतपथ का अनुकरण कराता है। जिस प्रकार माता के क्रोध में भी वात्सल्यता छिपी एहती है, औषि के कडुआहट में भी निरोगता छिपी रहती है उसी प्रकार गुरु यदि सच्चा हितेषी है तो कभी-कभी उसका व्यवहार अपमानजनक अवश्य प्रतीत होता है, लेकिन उसमें शिष्य का वास्तिवक हित छिपा रहता है। कभी-कभी शिष्य में मिथ्या अहं की जाग्रिति हो जाती है, उस समय गुरु वड़ी ही युक्ति से उसके अहं को मारकर सत्य की ओर लगाता है।

असत्य संसार जो सत्य मासता है वह माया की प्रबलता के कारण। माया उस प्रबल वायु की तरह है जो जल का दो भाग कर देती है। पवन के वेग के कारण ही जल के दो नाम पड़ गये हैं—जल और तरंग। यदि वायु न रहे तो जल स्वयं शान्त और शीतल होकर एक स्वरूप में बहता रहता है। इसी प्रकार शाण्वत चैतन्य आत्मा एक ही है जो प्रत्येक शरीर में वही रहती है, केवल शरीर का रूपान्तर होता है। इसके सच्चे मेद का ज्ञान और अनुभूति गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है।

गुरु नानक जी ने कहा है-

शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला । शब्द ही शब्द, भयो उजियाला ।।

गुरु की महावाणी ही शास्त्रों की कुंजी है। वेदों के शब्दों में जो ताना पड़ा हुआ है, उसके गूढ़ तत्व का खोलनहारा श्री सद्गुरु ही है। जिस तत्व से अगवान की प्राप्ति होती है उस तत्व को जानने वाला स्त्रयं भगवान हो जाता है। मूढ़ लोग इस रहस्य को नहीं जान संकते। गुरु को कोई पुन्यवान ही पहिचान पाता है। क्योंकि वह जगत में बहुरूपिया वेष बना कर रहता है। वह ज्ञान स्वरूप होते हुये भी सद्कर्मों का भूषण पहन कर चलता है। सद्कर्मों के द्वारा ही जीव का अन्तःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अन्तःकरण में ही ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

मानव विशेष कर्मन मी कर सके तो उसे नित्य कर्म में निस्पृह माव से सदा प्रवत्त रहना चाहिये। नियम में बड़ी भारी शक्ति है। नियम एक प्रकार की सिद्धि है। किसी भी शुभ कर्म को कुछ दिनों तक नियमपूर्वक करते रहने से वह किसी बड़े अनुष्ठान की सिद्धि के सद्श फल देने वाला हो जाता है। यद्यपि नियम निमाना अति ही दुस्तर है, जिस प्रकार रास्ते की सुविघा के लिये भोजन की गठरी बांध कर चलना तो कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन भख लगने पर कितनी सुविधा से क्षुधा की निवृत्ति होकर आगे जाने के लिए बल मिल जाता है। लोक और परलोक को शुभ बनाने के लिए मनुष्यों को कुछ न कुछ नियम अवश्य बनाना चाहिए। बहुत से मनुष्य शारीरिक कष्टों के भय से शुभ कर्मों को करना छोड़ देते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में किसी भी नियम का बन्धन नहीं लेना चाहते । बहुत से लोग कर्मों में प्रवत्त रहना साघकों का काम बतलाते हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले महामूर्ख जड़ बुद्धि के हैं, क्यों कि मानव जब तक जीवित है तब तक उसकी शारीरिक क्रिया चलती ही रहती है। विना मोजन करे वह रह नहीं सकता, बिना सोये वह रह नहीं सकता, शरीर के द्वारा होने वाली जितनी भी क्रियायें हैं, चाहे आंखों का पलक मारना ही हो, वह सब कर्म के अन्तर्गत आता है। जिस समय आत्म-ज्ञान रूपी सूर्य पूर्ण रूप से उदय हो जाता है और क्रियाओं का स्वत: ही लोप हो जाये, वह सच्चा कर्म-त्याग है। जो अज्ञान के कारण आलस्य के वशीमृत होकर, अपने को महान बतलाने के लिए कर्म का त्याग करता है, वह राजस त्याग है, जिस त्याग को शास्त्र में निषेध किया गया है। देव, मन्ष्य और स्थावर का ही नाम संसार है। और ये तीनों ही कर्म-फल के प्रकार हैं। ये कर्म-फल तीन प्रकार के होते हैं--- १. अनिष्ट, २. इष्ट, ३. इष्टानिष्ट ।

१-जब बुद्धि निषयों में लिप्त हो जाती है और जीव अधर्म में प्रवृत्त होकर नीच कर्म करने लगता है तब वह कीड़े मकोड़े, मिट्टी, पत्थर, वृक्ष आदि की योनियाँ प्राप्त करता है। यह अनिष्ट कर्मों का फल है।

२—जब जीव स्वधमं का सम्मान करते हुए अपने वर्तव्य एवं अधिकार की ओर दृष्टि रखते हुए वेद शास्त्रानुसार पुण्य कर्मो का आचरण करता है तब इन्द्रादि देव शारीर की प्राप्ति होती है और सुख-मोग तथा ज्ञान मिलता है। यह इष्ट कर्मों का फल है।

३—जब सत्य और असत्य के मिश्रण से अथवा शुभ एवं अशुभ फल के मिश्रण से कर्म की सृष्टि होती है, उसी के योग से मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इसी को कर्मों का इष्टानिष्ट फल कहा जाता है।

जगत में कोई भी किसी का नहीं है, केवल कर्मों के सयोग से परस्पर में एक दूसरे का सम्बन्ध जुटा हुआ है। जिस समय कर्म का खेल समाप्त हो जाता है, एक दूसरे से जीव पृथक हो जाता है, इसीलिये कर्मों के आचरण पर सदाकड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। िकये हुये कर्मो का फल जीवों को अवश्य भोगना पड़ेगा, उसे किसी प्रकार नहीं टाला जा सकता। जिस प्रकार कोई सत्ताघारी साहक।र किसी कर्जदार के पास उसके वादे पर अपना कर्ज वसूल करने के लिए आता है और उस समय कर्जदार बिना उसे रुपये दिये किसी तरह अपना बचाव नहीं कर सकता। जिस प्रकार ज्वार बाजरा की बाल में से निकल कर जमीन में गिरे हए दाने फिर भी वही अन्न उत्पन्न करते हैं, जो बालों से गिर चुका है। पुन: उन अनाज की बालों से जो दाने गिरते हैं, दे फिर वही अन्न उत्पन्न करते है। ठीक उसी प्रकार जीव जिस समय एक फल भोगता है, तब वह साथ ही दूसरे अनेक कर्म-फल उत्पन्न करता रहता है। इसीलिए कर्में करते समय कर्म-फल की इच्छा नही रखनी चाहिए। कर्म-फल की इच्छा न रखने से भी फल तो शुभ मिल ही जायेगा, लेकिन स्वयं कर्ता अकर्त्ता बना रहता है और किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। जिस प्रकार से विषाक्त वनस्पतियों की खेती करने वाला वनस्पतियाँ दूसरे के हाथ बेचकर घन प्राप्त करके सुंख भोगता है, जो लोग मूल्य देकर उन वनस्पितयों को खरीदते हैं और उनका सेवन करने हैं वही अपने जीवन से हाथ घोते हैं।

गुरु-कृपा ही जगत के भ्रम और अज्ञान के तुपार से बचा सकती है। ज्ञान प्रधान सन्यास सर्वश्रेष्ट है। जैसे नींद खुल जाने से स्वप्न स्वयं नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान प्रधान सन्यास से मूल अविद्या के जीवन का अन्त हो जाता है, तब उसका कार्य जो कर्म-फल का लेन-देन है स्वत: ही नष्ट हो जाता है, इसीलिए सब लोगों को गुरु भी भरण में आकर अविद्या की गाँठ खोलनी चाहिये।

राम नाम का इतना महत्व क्यों:— किसी भक्त ने एक दिन श्री गुरुदेव भगवान से पूछा कि प्रभी! राम के नाम वी इतनी महिमा क्यों कही गई है? राम के नाम में ऐसी कौन सी शक्ति निहित है, आप कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिये।

प्रमु ने कहा— "आपने बहुत सुन्दर प्रथन किया। एक की जिज्ञासा रहती है, अनेकों का उससे लाम हो जाता है। यों तो मगवान के नाम की अनन्त महिमा है। नाम महिमा का वर्णन सहस्र जिह्ना के शेषनाग भी नहीं गा सके। फिर अन्यों की तो बात ही नहीं कही जा सकती। राम शब्द में तीन अक्षरों का समावेश है।

र+आ+म

र-अक्षर सूर्य की शक्ति रखता है।

आ-अक्षर अग्नि की शक्ति रखता है।

म-अक्षर चन्द्रमा की शिवत रखता है।

अर्थात् राम शब्द के अन्दर सूर्यं, चन्द्र और अग्नि की शक्ति निहित है। राम नाम के जापक को तीनों शक्तियों का महान तत्व प्राप्त होता है। सूर्यं ज्ञान को उत्पन्न करता है, अगि पाप का नाश करती है, चन्द्रमा अमरत्व प्रदान करता है। इसीलिए राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है। एक ही नाम के द्वारा अनन्त तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से—

गुरुर्बह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवा महेश्वरः । गुरुसाक्षात परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

गुरु ब्रह्मा—गुरु ब्रह्मा क्यों कहलाता है? वह जीवों में सद्वृत्ति की सृष्टि करता है। नास्तिक को आस्तिक बनाता है। जीवों नो असद् सृष्टि से सद् सृष्टि में लाता है। इस प्रकार से वह ब्रह्मा का कार्य अर्थात् उत्पत्ति का कार्य करता है।

गुरु विष्णु — गुरु जिज्ञासुओं का योग-क्षेम करता है। उनकी सद्वृत्तियों को बनाये रखता है। हर प्रकार से उनका पालन करते हुये लोक-परलोक बनाने की चेष्टा करता रहता है। विष्णु का कार्य पालन करना है। इस प्रकार से गुरु भक्तों का पालन करता है।

महेश्वर: - गुरु अवगुणों का संहार करता है। असद् वृत्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इसीलिए वह महेश कहलाता है। महेश सृष्टि का संहार करता है।

गुरु साक्षात्—ईश्वर अन्तर्यामी रूप से समस्त प्राणियों में है, लेकिन गुरु में प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य दिखाई पड़ता है अर्थात् गुरु में प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

पर: ब्रह्म—समस्त प्राणी ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन गुरु उनसे परे हैं। वह परात्पर और परम है। साधारण प्राणियों से श्रेष्ठ है।

गुरु के मुख में ब्रह्म का वास है। उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होने पर निज राम रूप की प्राप्ति हो जाती है। गुरु नियम निष्ठा सिखाता है, जिसके आचरण से उसके मुख का ब्रह्म तुम्हारे में समावेश कर जायेगा।

देह अर्पण करो :—ऐसा लोग कहते हैं। देह अर्पण करने से तात्पर्यं अपना आपा गुरु को अर्पण कर दो। गुरु को नम्रता और आज्ञापालन पसन्द है। आपा के साथ-साथ कुल परिवार, जाति पाँति, विद्या, घन का अहं स्वत: चरणों में चढ़ जायेगा अर्थात् मिट जायेगा। सभी मक्तों ने जब अपना सर्वस्व अर्पण किया, तब मगवान प्रत्यक्ष हुआ। ईश्वर से मिलने के लिए कुछ

भी नहीं करना है और सब कुछ करना है। एक साधारण राजा से मिलने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर ईश्वर के साक्षात्कार के लिये क्या नहीं सहना पड़ेगा। नरहरि गुरु का दर्शन भिलने के पश्चात उनकी आज्ञा पालन करना और आज्ञानुसार परम नम्र भाव से सेवा करनी ही शेष रह जाती है। पतिवृता नारि के लिये माला हिलाकर एक कीने में बैठने को शास्त्र नहीं कहता, उसकी सेवा करने को कहता है। उसी प्रकार परम-पति रूप ब्रह्म साक्षात गुरु के मिलने पर निस्पृह और पवित्र माव से युक्त हो कर उसकी सेवा करना ही परम धर्म है। उसकी सेवा से तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्वज्ञान के द्वारा निज स्वरूप का बोघ होता है। जिस प्रकार गोद में सर्प गिरते ही पहले उसको हटाना अनिवार्य समझा जाता है, उस समय यह नहीं सोचा जाता कि यह कहाँ से आया, किसने फेंका और कितना लम्बा चौडा है ? इसी प्रकार साघनों को, तत्वज्ञ गुरु को प्राप्त करते ही सर्वप्रथम उससे आत्मवान होने का साधन समझें, सीखें और करने का अभ्यास करें। आत्म-वान हो जाने के पश्चात अर्थात् माया-सर्पं से मूवत हो जाने के पश्चात अन्य घर्मग्रन्थों को घर्म की जानकारी करने के लिये पढ़ना चाहिये। पहले मन को मटकने से स्थिर कर लेना बुद्धिमानी है।

श्री गुरुदेव जी की जगन्नाथ यात्रा एवं कलकत्ते में विरंगु महायज्ञ:— बैंगलोर के कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात प्रमु जगन्नाथ जी की यात्रा के लिये कलकत्ते पधारे। कलकत्ते में प्रमु लगमग डेढ़ मास रहे, कुछ दिन जहाज कोठी सुरेका उद्यान में, कुछ दिन कैंमिक स्ट्रीट में। वहीं से वायुयान के द्वारा प्रमु जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिये पधारे थे।

कलकत्ते में प्रमु ने लोक-हित के लिये विष्णु महायज्ञ भी किया था।

चोर स्वयं करेन्ट में चिपक गया:—सुरेका उद्यान वैलूर में है। जिस स्थान पर उद्यान है, उस उद्यान की चहारिदवारी के बाहर चारों ओर कुछ असद् वृत्ति वालों का वास है, जिनका काम दिन में शाह बने रहना रात्रि को तारों को काटना है। बहुत से अच्छे सज्जन सत्संगी गुरु के चरणों में मिनत रखने वाले भी हैं। यह तो अनादि काल से चला आ रहा है कि जहाँ सद्वृत्ति के सज्जन लोग निवास करते हैं, वहाँ साथ में दुर्जनों का भी वास हो ही जाता है। एक ही तालाब कमल और जोंक दोनों का सृजन करता है। नित्य प्रति सायंकाल में सत्संग के पश्चात अपनी प्रकृति के अनुसार खूब फलों को लुटाया करते थे। साथ में बच्चों को टौफियाँ मंगवा कर बांटा करते थे। एक दिन बाल भोज करवाया। एक दिन सार्वजनिक मंडारा हुआ। इस प्रकार के वैभव को देखकर अधीमयों ने मन में सोचा कि इन लोगों के पास खजाना मरा है, यह नहीं विचारा कि महापुरुष संग्रह नहीं करते, भश्तों का चढ़ाया हुआ मक्तों में ही लुटा देते हैं।

रात्रि बारह बजे चौकीदार आया और मक्तों को सावधान रहने के लिये प्रार्थना की। मगवान गुरुदेव के कानों में उसकी बातें सुनाई पड़ीं। मगवान गुरुदेव अपनी कुटी से बाहर निकल आये और बोले—"क्या बात है, किस बात का हरना है? जिसको आना हो ग्राये, सब रूपों में मेरे गुरुदेव ही तो हैं।" इतनी बात कहकर ज्योंही श्री गुरुदेव मगवान अपने शयनागार में पधारे त्योंही चारों ओर की बिजली बुझ गई। चौकीदारों ने चारों ओर टार्च लेकर पता लगाना चाहा कि किघर से बिजली बन्द हुई है, परन्तु कुछ मी पता नहीं चला। रात्रि मर सब मक्तजन मगवान का नाम स्मरण करते रहे, प्रातःकाल लोगों ने देखा कि जहाँ से बिजली बुझाने के लिये तार काटा गया था, ठीक उसके नीचे एक आदमी मरा पड़ा है और एक आदमी ऊपर ही मुख्य करेन्ट के खम्मे में चिपका हुआ है। बाद में मोला मय्या ने बतलाया कि प्रसाद बांटते समय यह व्यक्ति नित्य झगड़ा करता था ग्रीर उस दिन चौकीदार को मारने की मी घमकी दी थी।

महापुरुषों का हृदय महान होता है, गुरुदेव ने कहा—"मले वह पहनने के कपड़े ले जाना चाहता था तो ले जाता, लेकिन बेचारे की जान न जाती और उसका परिवार अनाथ न होता तो ठीक रहता। प्रमुकी इच्छा के समक्ष किसी का कुछ भी नहीं चलता।" प्रभुकी द्वारकाधीश को यात्राः— १६७० में प्रभु श्री द्वारकानाथ के दर्शन के लिये पघारे। द्वारका जी जाने के लिये वायुयान द्वारा बम्बई का मार्ग ही मुख्य मार्ग था। कुछ दिन प्राचीन मार्केश्वर भगवान के मंदिर में निवास किया था। मार्केश्वर भगवान का घी का बहुन सुदर श्रुंगार होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हिमखंड से निर्मित मूर्ति है। एक दिन प्रभु ने भी अपनी ओर से घी का श्रुंगार और स्वयं विधिवत भगवान की पूजा अर्चना की थी।

बम्बई में दो बार श्री विष्णु महायज्ञ सम्पादित किया गया। प्रथम यज्ञ ग्वालियर पैलेस समुद्र महल के उद्यान में हुआ था। दूसरा यज्ञ अंघेरी लक्षमी स्टेट में हुआ । यहाँ पर जन कल्याण हेतु दो बार मागत्रत सप्ताह मी करवाया था। यज्ञ के द्वारा स्वर्गसुख मिलता है यह सभी जानने हैं। यज्ञ के प्रति लोगों का आकर्षण भी होता है। धर्म-कर्म में उनकी सम्पत्ति भी लग जाती है। इस प्रकार से उनको पृण्य मिल जाता है। साथ-साथ में प्रवचन सुन लेने से ज्ञान की जाग्रिति होती है। जिस प्रकार से लाटरी का टिकट खरीदते-खरीदते यदि एक दिन लाटरी में नम्बर आ जाता है तो लाटरी खरीदने वाला व्यक्ति मालामाल हो जाता है। सौ बार का खर्चा किया हुआ पैसा एक बार में अनन्त गुना होकर मिल जाता है। उसी प्रकार अनेक सद्कर्मों के फल से कोई भगवान के ज्ञान एवं मिनत का अधिकारी मनत बन जाता है तो महापुरुषों को संसार में अवतार लेने का फल मिल जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनेक मक्त थे, उनमें से दस प्रमुख बहा के अधिकारी उनके योग्य पात्र थे, जिन्होंने सच्ची मिक्त का प्रचार किया, जीवों को सद्प्रेरणा प्रदान किया। उनमें से भी विवेकानन्द प्रधान थे जिन्होंने रामकृष्ण को रामकृष्ण के रूप में ही जगत को दर्शा दिया। इसीलिये सद्कर्मों के द्वारा महापुरुप मोक्ष के अधि-कारी पात्र ढुँढ़ लेते हैं। मेरे मगवान गुरुदेव के दरबार में भी इसी प्रकार हमने देखा। यह सेवक, जमुना बहन जी, गौरी जी, घनश्याम जी, गायत्री जी ने त्रिवेणी जी में प्रमुका प्रथम दशैन किया और कुछ दिन काने जाने के पश्चात ही शरण ग्रहण कर ली थी। हमने १६५३ में माघ मास में प्रथम

दर्शन किया था, वर्ष पूर्ण भी नहीं होने पाया था, तीन हिस्सा पढ़ना और पौने चार हिस्सा माता-पिता का सम्बन्ध छुट गया था। बाल्यावस्था होने के कारण दो चार मास तक कण भर सूत्र भय का रहता था कि वह लोग कुछ कहें न कि पढ़ाई छोड़कर सारा समय शिवकोटी में बिताने का क्या मतलब है ? अत: उन लोगों से न बतलाकर सत्संग और प्रमु दर्शन के लिये परम वैराग्य से ओत-प्रोत होकर शिवकोटी चले आते थे। प्रथम बार जब माता-पिता की ममता और असीम स्नेह की चहारदिवारी में रहना असम्भव हो गया, पढने से भी मन पूर्ण उचाट हो गया तब विना बतलाये, शरीर में पहने आभूषणों को उतार कर केवल एक तन का वस्त्र पहने हुये, जब सब लोग प्रातःकाल ५ बजे की निद्रा में सो रहे थे, गुरुदेव भगवान के पास चले आये। चलते समय माँ से कह दिया था कि गुरुदेव का दर्शन करने जाना है। यद्यपि उसके पश्चात एक घोती से पन्द्रह दिन तक व्यतीत करना पड़ा, लेकिन जिसको वह सुख अच्छा नहीं लगता, वह यह दु:ख प्रमुका प्रसाद समझकर झेल लेता है। मुआ जी ने भी हमारे आने के एक मास पश्चात ही दर्शन किया था। शनै:-शनै: उनका मन इतना अधिक लग गया कि राजा साहब ने घर में आज्ञा निकाल दी कि उन्हें एक गिलास गर्म पानी भी महल से न दिया जाय, उघर श्री गुरुदेव जी ने भी कह दिया कि पति की सेवा करके तुम्हें घर में रहना ही शोमनीय है। परन्तु राजा साहब ने उसी घर में उनको अलग कर दिया। मुआ जी ने घन दौलत को त्याग दिया और एक दिन ऐसा समय आ गया कि हम दोनों एक साथ बैठकर सिंघाड़े की सुखी रोटी बांट कर खा लेते थे, कभी तो कच्चे पपीतों पर ही बिता लेते थे। पर दिल में परम उल्लास और प्रसन्नता थी। शरीर में अनन्त गूना शक्ति प्रतीत होती थी। जमुना जी ग्यारह दिन तक केवल एक कप चाय पीकर कलकत्ते में रहीं, तब उनके घर वालों ने यहाँ मेजा था। गायत्री जी इतनी डरपोक थीं कि घर वालों से कुछ बोल ही नहीं सकती थीं। माता थी नहीं, बहन ने कहा अभी तो माता का स्वर्गवास हुआ है। कैसे आश्रम में रहने के लिये कह दें, इसीलिये दो दिन कुछ न खाकर बैठी रही, तब तीसरे दिन उसके जीजा जी पहुँचा गये। लेकिन गुरुदेव महाप्रमु की

ऐसी शक्ति है कि गूंगे को भी वेद पढ़ा देते हैं। एक बार मगवान गुरुदेव ने गायत्री से कहा—"तुम्हें और गिरघर को दरमंगा धमं-प्रचार के लिये जाना है, साथ में विष्णु देवी जायेगी। गावत्री और गिरघर प्रवचन करेगी।" गुरुदेव मगवान के सभी भक्तों को मालूम है कि यह दोनों विशेषतः गुरुदेव जी की निजी सेवा में रहती हैं। उन लोगों को इतना भी अवकाश नहीं मिलता कि कभी प्रवचन आदि में बैठ सकें। दोनों बहुत ही परेशान हुईं कि क्या करें, कैसे बोलेंगे? गिरघर जी के तो आंसू बहने लगे। प्रथम तो प्रवचन की बात थी ही, साथ में दूसरा कारण यह भी था कि जब से प्रमु की शरण ग्रहण करी थी तब से पहली बार ही प्रमु से अलग हो रही थीं। हम लोगों ने बहुत समझा- बुझाकर उन लोगों को मेजा, क्योंकि प्रमु जब कोई कठिन आदेश देते हैं और उस आदेश का पालन करवाना जरूरी होता है तब वह विशेष वेरुखी एवं कठोर माव दर्शात हैं, जिससे कोई भी उनके समक्ष कुछ भी प्रार्थना न कर सके। विष्णु जी ने बतलाया कि दोनों ने अच्छी प्रकार से दो घंटे का कार्यक्रम चलाते हुये प्रवचन किया। गायत्री जी बहुत अच्छा उपदेश देती थीं जिससे लोग प्रमावित होते थे।

कभी-कभी यह सोच कर हमें स्वतः ही आश्चर्य होता है कि प्रमु अपना कार्य पूर्ण कराने के लिये भैस को भी कैसे वेद पढ़ा लेते हैं। आश्रम में दो-तीन साधिकाओं के अतिरिक्त कोई भी हारमोनियम के सरगमों तक का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन हारमोनियम पर प्रत्येक कीर्तन एवं मजनों की राग सब लोग स्वतः ही निकालते एवं बजाते हैं।

हमें भी अच्छी तरह याद है, १६५० में श्री राम नाम महायज्ञ चल रहा था। लगभग दस हजार श्रोताओं की भीड़ रही होगी। प्रमु ने अचानक इस सेवंक को आदेश दिया कि तुम गुरु महिमा पर कुछ बोलो। यह सुनते ही हमारे शरीर का आधा रक्त सूख गया। हमने कहा—"हम कैसे बोलें, आज तक न कभी कुछ बोला ही है, न कभी कुछ सुना ही है, केवल सेवा करना ही अपना धमें समझते हैं। हम नहीं बोल सकेंगे। आज्ञा है तो माइक पर खड़े होकर जयकारा लगवा देंगे।" महाप्रभु ने कहा—यदि आज तुम नहीं बोलोगी

तो हम प्रसाद में जो भाजी पाते हैं वह भी नहीं पायेंगे। बड़ा मारी धर्म-संकट आ पड़ा। कुछ समझ में नहीं आये कि क्या करें? मन में सोचा, ओखली में सिर दे ही रखा है, नहीं बोल पायेंगे तो लोग हैं सेंगे ही तो, लेकिन गुरुदेव भगवान तो प्रसाद पा लेंगे। ऐसा सोच कर माइक के सन्मुख जाकर खड़े हो गये। भगवान गुरुदेव का जयकारा लगवा कर जब बोलना प्रारम्म किया तो पूरे एक घंटे तक बोलते चले गये। अन्त में श्री गुरुदेव भगवान को कहना पड़ा कि बस हो गया। प्रवचन के पश्चात् अन्य मक्त लोग कहने लगे, हम लोग यह समझे कि आप किसी किताव को पढ़ कर बोल रही हैं। कहीं पर जरा सा भी नहीं रकीं। हमने कहा, यह गुरुदेव की कृपा है, वही हृदय के अन्दर बैठ कर बोल रहे थे।

भगवान गुरुदेव की शिष्या डाक्टर प्रेम मोहनी सिन्हा को जब भगवान गुरुदेव ने माइक पर बोलने को कहा तो उनके शरीर से पसीना छटने लगा। हमसे बोली, बतलाइये क्या करें। कैसे बोलें? हमारे में किताबी ज्ञान है, प्रवचन करने की शक्ति नहीं है। हमने कहा—"गुरु आज्ञा का पालन करना है, आपको गाना आता ही है, रामायण के एक दोहे को लेकर कुछ बोल दीजिये।" प्रमु की कृपा से ही परदे वाले परिवार में घूंघट निकाल कर चलने वाली महिला में इतना साहस आया कि पी० एच० डी० की डिग्री लेकर लेक्चरार बन गईं। यह साहस और सफल होने की शक्ति उनको श्री गुरुदेव जी से ही प्राप्त हुई।

आश्रमं में एक देहाती कृष्णा नाम की शिष्या है जिसको क ख ग घ भी पढ़ना नहीं आता था, आज गुरु कृपा से उसको छह अघ्याय माधा गीता कंठाग्र हो गई एवं संस्कृत की गुरु गीता का पाठ करती है। आश्रम में अनाड़ी से अनाड़ी आते हैं परन्तु गुरु की ऐसी कृपा हो जाती है कि जिससे जो सेवा लेनी होती है, उसको वैसी ही शिवत देकर सेवा पूरी करा लेते हैं। मोला मय्या तथा भैरव आदि ग्रामीण मक्तों ने गुरु शरण ग्रहण की थी, लेकिन आज विना देनिंग के बड़े-बड़े बिजली के पारंगत मिस्त्रों को भी मात कर देते हैं है

यदि आवश्यकता पड़ जाय तो सारी बिजली की फिटिंग एवं पम्पिग सेट फिट

भारतीय इतिहासों एवं पुराणों में जो घटनायें आती हैं कि अमुक महापुरुष की कृपा से ऐसा हुआ था, परन्तु हम लोग उन सब बातों का प्रत्यक्ष
अनुमव कर रहे हैं कि भगवान गुरुदेव सर्व सामर्थ्यंवान हैं, जिससे जिस समय
जैसा चाहें वैसा करा लेते हैं। हमको स्मरण है हम स्वयं एक दिन में १५ मील
पैदल चले हैं। इतना पैदल चलाने का श्रेय श्री गुरुदेव जी की शक्ति को ही
है। जिस वर्ष हम गुरुदेव जी की शरण में लगे थे उसी वर्ष की यह घटना है।
माघ की पूर्णमासी का दिन था, प्रात:काल दस बजे गुरुदेव जी के साथ पैदल
झूँसी से शिवकोटी गये, किन्तु सामान लेकर पहुँचने वाले मक्त लोग जब मध्यान्ह
दो बजे तक शिवकोटी नहीं पहुँचे तब अकेले ही गुरु आज्ञा से शिवकोटी से
झूँमी पैदल उनको लेने आये। वह लोग वहाँ से जा चुके थे, अतः झूँसी से
शिवकोटी पुन: अकेले पैदल लौटकर आये, लेकिन प्रमु की ऐसी महान
शक्ति कि जरा सी भी थकावट नहीं प्रतीत हुई। ऐसा पता ही नहीं चला कि
हम इतना चले हैं। यह किसकी शक्ति थी ?भगवान गुरुदेव श्री नारायण प्रमु
की ही कुपा थी जो सेवकों से समय पर जैसी सेवा चाहें करा लें।

पूज्य श्री गुरुदेव की श्री बद्रीनारायण जो की यात्रा १९७१ में :—बद्री नारायण यात्रा में जाने के पन्द्रह दिन पूर्व प्रभु ने इस सेवक को आज्ञा प्रदान करी कि तुम दिल्ली जाओ, वहाँ सत्संग करने तथा निवास करने के स्थान का प्रबन्ध, श्री वृन्दावन में पन्द्रह दिन निवास करने तथा सत्संग करने का प्रबन्ध करना, इसके पश्चात् हमारा प्रवास होगा। दिल्ली जैसे नगर में ऐसे संत महापृष्ठ्य के लिये प्रबन्ध करना जो ना किसी के घर में निवास करे न धनी बस्ती में रहे। निवास के लिए खुला स्थान होना चाहिये। मंदिर हो अथवा कोई बयीचा हो, अतः इन सब सुविधाओं का मिलना एक समस्या ही थी।

सर्वप्रथम अपने ही निवास-स्थान के लिये कोई प्रवन्ध नहीं था। अचानक प्रमुजी की आज्ञा हो गई कि अमुक तारीख को तुम्हें जाना है। गुरु आज्ञा थी. हम लोगों ने वहां के एक मक्त डा॰ सरज प्रसाद को फोन कर दिया कि अमूक ट्रेन से पहुँच रहे है. किसी मंदिर में रहने की व्यवस्था कर दीजियेगा. क्यों कि आपके घर में हम लोग नहीं ठहरेंगे। वह एक दिन की अवधि में कहाँ व्यवस्था करते ? इसके अतिरिक्त वह घार्मिक स्थानों से अनिम्ज भी थे। स्टेशन पर उनके सहोदर मोटर लेकर आ गये थे। चार घन्टे तक निवास के लिये स्थान खोजते रहे। सायंकाल ६ बजे एक मंदिर मिला जो पूर्ण रूप से निर्मित भी नहीं हुआ था। एक बड़ा प्रवचन हाल और बरामदा बन चुका था, लेकिन उनमें दरवाजे नहीं लगे थे। गृह सेवा में आये थे। अपने शरीर की सेवा से तात्पर्यं तो था नहीं, उसी मंदिर की शरण हम लोगों ने ली। माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे। रात्रि में शीत की अधिकता एवं पवन का वेग अंग-अंग को हिलाये देता था। रात्रिभर प्रमुका खुव स्मरण होता रहा। माता कुन्ती ने भगवान श्याम सुन्दर से जो वरदान माँगा था, वही मस्तिष्क में घूमता रहा। घन्य है वह संकट जो पल-पल में प्रमु का स्मरण कराता है। जीवन में मंसार की असारता का दिग्दर्शन कराता है।

तीन दिन तक अथाह वर्षा होती रही। बाहर निकलना तो पूर्ण का से ही दुर्लम था। उस बिना दरवाजे के हाल में ऐसा प्रतीत होता था मानो पवन का वेग हम लोगों को उड़ा देगा। शीत की अधिकता से समस्त शरीर बर्फ जैसा प्रतीत होता था, लेकिन मेरे मगवान गुरुदेव की अनन्य कृपा एवं वरद हस्त सदा साथ देता है। हम लोग सब आनन्द से उनके नाम का जप करते रहे, न सुख ही था, न दुख ही था, प्रमु की लीला का अनुमव हो रहा था। मन में दृढ़ विश्वास था कि प्रमु अवश्य ही अपने कार्य को पूर्ण करवारों।

तीन दिन पश्चात वर्षा बन्द हो गई। बादल खुल गये। सरला जी को पता लगा कि हम लोग देहली में श्री गुरुदेव के प्रबन्ध के लिये आये हुये हैं। वह अपनी मोटर लेकर सेवा पूछने के लिये आई। हम लोग श्री गुरुदेव के निवास के लिये दिन भर स्थान ढूँढ़ते रहे, लेकिन कोई भी स्थान नहीं मिला। 'पाँच दिन तक प्रात:काल दस बजे से सायंकाल चार बजे तक दिल्ली की सड़कों को छानते रहे। जहाँ पर जो जिस स्थान को बतला देता था उसी स्थान पर तत्काल देखने के लिये जाते, लेकिन कुछ भी न हो सका। सात दिन च्यतीत हो गये, मन में गुरु के चरणों पर अटल विश्वास होते हुये भी मन में बड़ी ही चिन्ता और ग्लानि हुई कि क्या करें कहाँ जायें? निवास-स्थान का प्रबन्ध होने के पश्चात ही गौ की व्यवस्था की जाय। यहाँ की पूर्ण व्यवस्था हों जाने पर ही वृन्दावन की व्यवस्था मिलाई जाय। रात्रि आठ बज रहे थे, मन खिन्न एवं चिन्तित था कि किस प्रकार से गुरु की सेवा पूर्ण की जाय। इतने में अचानक श्यामलाल पिता जी (शूँसी के) आ पहुँचे। उनको देख कर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह झूँसी से यहाँ पर कैसे आ पहुँचे?

उन्होंने देखते ही कहा—"आप लोगों को तो बहुत ठंढ लगती होगी? बिल्कुल खुला हुआ स्थान है।" हम लोगों ने कहा—"प्रमु के सेवकों को सेवा दिखाई पड़ती है, उनको सर्दी गर्मी से क्या मतलव?" तत्काल उन्होंने चारों ओर दरवाजों एवं खिड़ कियों में पर्दे लगवाय। सर्वप्रथम हवा रुकने की पूर्ण व्यवस्था की, तत्पश्चात स्थान के विषय में वार्तालाप होते हुये बतलाया कि ग्रेटर कैलाश में पर्वत के ऊपर एक सुन्दर मंदिर बना हुआ है, उसको आप लोग देखिये, क्योंकि मेरे विचार से वह गुरुदेव जी के लिये अनुकूल पड़ेगा। हम लोग उसी समय सरला जी को लेकर उस मंदिर को देखने के लिये गये। बहुत सुन्दर एवं नविर्मित मंदिर था। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी मिलक जी थे, उनसे बातचीत करके श्री गुरुदेव जी के निवास के लिये पूर्ण व्यवस्था हो गई। प्रमु की कृपा अलौकिक एवं अनन्त है। चतुर्मुख ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं का भी कार्य बिना नारायण की कृपा से नहीं चल सकता। भगवान की दैवी वैष्णवी माया अत्यन्त दुरत्यय है। अतः जो विवेकी मक्त उनके शरणागत होकर उनकी आराधना करता है वह सब प्रकार के कठटों से पार हो जाता है।

"एहां महामायां तरन्त्येव ये विष्णुमेव मजन्ति वान्येव तरन्ति कदाचन" भगवान गुरुदेव की ही परम कृपा से वृन्दावन में निवास करने का प्रबन्ध भी सुलमता से हो गया।

वृन्दावन में दो सप्ताह निवास करने के पश्चात दिल्ली पघारे । मक्तों के आग्रह करने पर एकमास तक वहाँ सत्संग चला। तत्पश्चात हरिद्वार पघारे । पन्द्रह दिन हरिद्वार में माँ मागीरथी के तट पर निवास किया।

भगवान गुरुदेव की असीम कृपा— श्री बदरी नारायण धाम में पहुँचने के लिये मार्ग में रहप्रयाग एवं जोशीमठ में एक-एक दिन ठहरने का कार्य-क्रम बना। प्रमु के आदेशानुसार इस सेवक को प्रबन्ध हेतु पहले से जाना पड़ा। प्रमु का अवलम्बन लेकर यह चरणानुरागी सेवक गौरी जी तथा श्री बहन को साथ में लेकर चल दिये। बस रुद्र प्रयाग में रुकी, हम लोग उतर गये। लेकिन अनिमज्ञ स्थान में कहाँ रुका जाय एवं गुरुदेव की कैसे व्यवस्था की जाय? यह समस्या जटिल थी। थोड़ी देर विचार करते रहे। हरिद्वार से श्री गुरुदेव ने एक माई को साथ में कर दिया था कि कहीं पहाड़ी पर इबर-उधर मेजना पड़ा तो सुविधा रहेगी, लेकिन वह मी उस इलाके के लिये नये थे।

जहाँ पर बस स्टैन्ड था वहीं पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मोती की माला बेच रहा था। हमने आगे बढ़ कर उससे पूछा—"मय्या! क्या तुम यहाँ का कोई ऐसा स्थान बतला सकते हो, जहाँ घनी बस्ती भी न हो, मंदिर भी हो, खुला स्थान भी हो, कुछ फूल पत्ती भी हो!" उस बेचने वाले ने कहा, "इस पार तो कोई ऐसा स्थान नहीं है। आप थोड़ा आगे बढ़कर पुल के उस पार जाइये, पुल पार कर लेने के पश्चात चार फर्लांग चलने पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर शंकर जी का प्राचीन मंदिर है जिसको छह भगवान का मंदिर कहा जाता है। पहाड़ी के नीचे मंदाकिनी नदी अपनी तीव्र गित से प्रवाहित हो रही है। वह स्थान आपके अनुकूल पड़ेंगा। वहाँ पर एक महात्मा जी और कुछ संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते हैं। वह स्थान गुप्त है, वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पातें।"

वहाँ पर सवारी का कोई साघन नहीं था। हम लोगों के कहने सूनने से एक पहाड़ी व्यक्ति ने बिस्तर और बक्स को अपने ऊपर लाद लिया, बाकी सामान हम लोगों ने स्वयं ही दोनों हाथों में लेकर किसी प्रकार पहाड़ी तक पहुँचे । लगमग सौ सीढ़ी चढ़ने के पश्चात वह मंदिर था। ऊपर पहुँच कर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। संतजी से वार्तालाप हुआ। पहले तो वह कुछ देर तक मौन घारण करे रहे, शायद उनका यह मतलब था कि इस प्रकार से नवीन आगन्तुकों को किस प्रकार से एकान्तिक स्थान में अपने यहाँ ठहराया जाय । इस भाव को समझ जाने के पश्चात उनको अनेक प्रकार से आश्वासन दिला कर उस स्थान में ठहरा गया । स्थान की समस्या तो हल हो गई। अब गौ को पहाड़ पर नित्य लाकर दूघ दुहने की समस्या शेष रह गई। कौन गौ वाला अपनी गौ देता, जो नित्य पर्वत पर चढ़कर दूध देती। लेकिन प्रमु को जब अपनी दी हुई सेवा स्वयं पूर्ण करानी होती है तब वैसा मक्त का मन अपने में तन्मय करा लेते है। चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। मन चारों और से शून्य होकर सेवा पूर्ण करने में उत्कंटित रहता है। इसी लिये कहा है। प्रेम भिवत के सद्श इस भूमंडल में कोई भी स्गम पवित्र एवं श्रेष्ठ साधन नहीं है जो ईश्वर तक पहुँचा सके एवं असम्भव से असम्भव कार्य पूर्ण कर सके। सच में यह सत्य सःय अनुभव होता है कि प्रेम लक्षणा परामिक्त सर्वेदुहा महा कामघेनु है । इसी से अर्थ, धर्म, काम, मेक्स-समस्त पुरुषाथौं की सिद्धि होती है। मगवान गुरु परमेश्वर हैं, सिच्चदानन्द विग्रह हैं, अनादि हैं, जिससे जो कार्य चाहते हैं वह स्वयं दूसरा स्वरूप घारण करके कार्यः को पूर्ण करा लेते हैं।

हम लोगों ने अनेकों पहाड़ियों पर गौ ढूँढ़ने का प्रयास किया और कराया, के किन मंदिर के नीचे ही गुरुदेव स्वयं गौ का रूप घारण करके खड़े हो गये। हम लोग सायंकाल ६ बजे गोघूलि की बेला में निराश होकर लौट रहे थे, मंदिर की सीढ़ी चढ़ने के पूर्व ही एक कच्चे मकान में एक विलायती गौ बंबी हुई थी। माँ और बेटी का झगड़ा हो रहा था। माँ कहती थी, हमारी गौर पहाड़ी के ऊपर जाने से बिगड़ जायेगी। बेटी कहती थी, इतने बड़े महास्कार

पहुँचा था, अतः बदरी नारायण जी पहुँच जाने पर श्री गुरुदेव जी के निवास के योग्य कोई भी स्थान नहीं प्राप्त हो सका। अन्य साथ में गये हुये गृहस्थ मक्त अतिथि मवन में एवं आश्रमवासी साधकों ने सत्संग मवन में निवास किया। श्री महाप्रमु बल्लमाचार्य जी के मन्दिर के समक्ष एक खुली पहाड़ी पर जाकर अगसीन हो गये, साथ में हम लोग तीन-चार मक्तजन साथ में थे। ठंडी हवा बह रही थी, ऊपर से नन्हे-नन्हे ओस-कण फुहारे दे रहे थे। पहाड़ी के नीचे अलकनन्दा अपनी तीवतम गित से कल-कल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थी। दर्शनार्थी तीव्र वायु एवं वर्फीली ठंडक से कांपे जा रहे थे, लिकन गुरुदेव की परम कृपा से हम लोगों को बिल्कुल मी ठंडक नहीं प्रतीत हो रही थी। यद्यपि कि गाय की व्यवस्था न होने के कारण दिन मर न गुरुदेव जी ने ही मुँह में जल डाला न हम लोगों ने ही।

भगवान बद्रीनाथ के पूजारी जी ने कहा-"आप मन्दिर के बरामदे में निवास करिये, हम बरामदा खाली करवा देते हैं। परन्तु मीड़-माड़ में श्री प्रमु को वहाँ रहना कुछ पसन्द नहीं आया, अतः एक पर्वत-खंड को ही अपना आश्रय स्थान बनाया था । मध्यान्ह में एक बजे श्रो बल्लमाचार्य जी के पुजारी दौड़ते हुये आये और महाप्रमु की ओर देखते हुये बोले-"आप ही प्रयागराज से पचारे हुये दिव्य पुरुष हैं ?" श्री गुरुदेव जी शांत मुद्रा में ज्यों के त्यों विराजे रहे, हमने कहा-"हाँ ! किहये क्या बात है ?" पुजारी जी ने कहा--"मुझसे बड़ी मारी भूल हो गई, मैं आपको नहीं पहिचानता था। श्री बल्लमाचार्य जी महाराज की गही खोल देता हुँ, उसमें आप विराजिये। मैं घोर निद्रा में सो रहा था। एक साँवले रंग का अवध्त मेरे शयन घर में पहुँच कर मुझको जोर-जोर से हिलाते हुये बोला--"मूर्ख ! तुम सो रहे हो, तुम्हारे मन्दिर के सामने एक पर्वत-खंड की शिला पर एक दिव्य पुरुष विराजे हुये हैं। उनके लिये तत्काल मन्दिर खोल दो, उनको ठंड लग जायेगी।" अब वह अवघृत न जाने कहाँ चला गया, मैंने उसकी बहुत खोजा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला । ं प्रमु श्री गुरुदेव जी ने हुँसते हुये कहा-"नहीं-नहीं, आपको कष्ट होता हो तो रहने दीजिये, रात्रि काटनी है, काट लेंगे।" पंडित जी ने कहा-"नहीं-नहीं,.. ऐसा नहीं हो सकता। "आप मेरे मन्दिर में विराज कर मुझको कृतार्थ करिये। लोगों ने कहा कि बदीनारायण में गाय की व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन प्रमु की ऐसी कृपा कि एक छोड़ दो-दो गाय का प्रबन्ध हो गया। हम लोगों के लिये कच्चे दूध का भी प्रबन्ध हो गया। किसी बात का कष्ट नहीं हुआ। मग-वान गुरुदेव ने खूब धूम-धाम से विधिवत श्री बद्रोनाथ मगवान की अचीं करी। उस समय गोविला साहब वहाँ की कमेटी के प्रधान सरकारी अफसर थे। उन्होंने प्रमु को ऊँचे मंच पर आसीन करवा कर विधिवत पूजन करने की व्यवस्था कर दी थी। बड़ा ही आनन्द रहा।

गुरुदेव जी से सब मक्तों ने कहा, आप मट्ठा पीकर रहते है, शरीर कमजोर है, अलकनन्दा का जल बहुत ही शीतल होता है, आप स्नान मत करिये, शरीर रह जायंगा। लेकिन भगवान गुरुदेव परम साहसी, कर्मठशील तथा तत्वज्ञ हैं। उन्होंने कहा—"अलकनन्दा मय्या क्या हमसे भिन्न हैं? हमारा शरीर वह क्यों शिथिल कर देंगी।" प्रातःकाल साढ़े तीन बजे आप उठ कर अलकनन्दा जी में स्नान करके पधार गये, किसी को पता भी नहीं चल पाया।

श्री बद्रीनाथ मगवान के दर्शन करके लौटने के पश्चात जोशीमठ में एक नवीन घटना घटो। श्री बद्रीनाथ जी तक पहुँचने तथा वहाँ से लौटने के लिये सवारियों का समय निर्घारित रहता है। एक ही समय पर फाटक खुल जाता है और सब खड़ी हुई सवारियों निकाल दी जाती हैं। मक्तों की बस छूट नहीं पायी, श्री गुरुदेव जी की मोटर आगे निकल गई। जब कुछ दूर हम लोग पहुँच गये, तब ज्ञात हुआ कि मक्तों की बस समय से निकल नहीं पाई थी, अतः घह पीछे रक गई। गुरुदेव जी बार-बार बस वालों का स्मरण करते रहे। हम लोगों के जोशीमठ पहुँचने के दो घंटे पश्चात मक्तों की दोनों बसें और स्वाइकर जी की मोटर पहुँची। बिलम्ब में पहुँचने का कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि मक्तों की एक बस सबसे आगे थी, एक सबसे पीछे। ज्योंही पहुँगी, बसें अगो बड़ी ट्योंही एक बड़ा पहाड़ आकर गिर पड़ा। सब मक्त-

गण जोर-जोर से कीतंन करते जा रहे थे एवं भगवान का जयकारा बुलवा रहे थे। समस्या यह थी कि मार्ग से पहाड़ कैसे हटे और अन्य पीछे की सवारियां कैसे उस पर्वतीय मार्ग को पार करें? हम लोगों की बस के मक्तों ने उतर कर जोर-जोर से सबसे कीर्तन करवाना ग्रुक्त कर दिया। दस मिनट मी भगवान का नाम जपते नहीं हुआ होगा कि एक मिलिटरी की जीप आ गई। उन लोगों ने पहाड़ों को औजारों से काट गिराया और इन लोगों को मार्ग पार करवाया। ज्योंही सब सवारियाँ पार हुई कि कई पहाड टूट-टूट कर गिरे एवं अत्यधिक वर्षा होने से अचानक अलकनन्दा में बाढ़ आ गई। आज प्रभु का नाम न जपा जाता तो कहाँ से मिलिटरी जीप आती और कैसे उनकी रक्षा होती। जोशीमठ में पहुँच कर भी गुरुदेव मगवान उन्हीं के योगक्षेम की चिन्ता करते रहे। यदि वह गुरु की शरण में न होते तो कौन उनकी रक्षा करता। उनके साथ-साथ अनेकों की प्राण-रक्षा हो गई। सबसे प्रथम उन्हीं की बस थां, अंत मं उन्ही भक्तों की बस। इसीलिये प्रभु को एक साथ अनेकों का दु:ख हरण करना पड़ा।

भगवान का श्रद्भत शक्ति की एक घटना श्रीर घटी— श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा में जात समय जोशीमठ में हम लोग नविर्मित गुरुद्वारे में एक रात्रि के लिये बसेरा लिया था। गुरुद्वारे के पुजारी ने बड़ी श्रद्धा माक्ति के साथ गुरुदेव मगवान का सत्कार किया था। यात्रा से लौटते समय मी हम लोगों ने सोचा कि एक रात्रिं, की वात है, यहीं पर बसेरा ले लेंगे, क्योंकि यह परिचित स्थान था, परन्तु ज्योंही हम लोग मोटर से उतरे और गुरुद्वारे के बरामदे में प्रवेश किया, पुजारी खड़ा हुआ मिल गया। बड़ी ही बेरुखी से नमस्कार भी न करके बोला—"आप लोग सनातनधर्मी संत हैं, यह नानक साहब का गुरुपंथी गुरुद्वारा है, यहाँ आप लोगों के टहरने के लिये स्थान नहीं है, आप अपनी दूसरो व्यवस्था कर लीजिये।" महाप्रमु तो महाप्रमु ही हैं, मगवान सीचे मी हैं और बड़े टेढ़े भी। आप जोरों से बोले—"यह स्थान तो हमारा है, हम क्यों दूसरे स्थान की व्यवस्था कर ? गुरु नानक हमारे हैं, हमसे अलग वह कहाँ है ? जाओ तुमको जो कुछ करना हों करो। पुजारी बने हों और पुम्हें धर्म की असां लयत का ज्ञान भी नहीं है। बतलाओ नानक गुरु ने कहाँ द्वेत धर्म को बतलाया है।" श्री गुरुदेव महाप्रमु के गूढ़ वचनों को सुनकर वह चुपचाप गुरुद्वारे के बाहर चला गया। थोड़ो देर पश्चात् गुरुद्वारे के प्रधान को लेकर आया। श्री गुरुदेव जी स्नान करके पूजा में विराज चुके थे। प्रधान हमसे वार्तालाप करने लगा। उससे गुरुदेव भगवान के विषय में अनेक बातें हुई। वार्तालाप करने के पश्चात वह वहुत ही प्रमातित हुआ एवं बाद में श्री गुरुदेव जी को दं वत किया और कहने लगा, हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, संसार की माया मे पड़े रहते है। महापुरुषों को समझ नहीं पाते, इसी कारण त्रुटियाँ हो जाती है। एक ही तोल में सभो को तोलते है।

इसके पश्चात रात्रि को उसने अपने परिचय के बहुत से लोगों को श्री प्रभु के दर्शनों के लिये हुलाया तथा ग्रंथ साहब के उदाये गये दुपट्टे को प्रभु को उढ़ाया और पुनः दाने के लिये निमंत्रित किया। पुजारी ने भी दंडवत किया और अपने वचनों पर लिजित हुआ।

मेरठ में हँसाना :—इसके पश्चात् श्री गुरुदेव जी हरिद्वार होते हुये मेरठ पघारे थे। मेरठ में भक्तों ने गुरुदेव जी के निवास के लियं श्री कृष्ण-बोध आश्रम के बगीचे में प्रबन्ध किया था। मेरठ पवारने के पूर्व भक्तों ने प्रमु से कहा—"वहां पघार कर क्या करेंगे। वह तो रावण की ससुराल है।" प्रमु ने कहा—"रावण की ससुराल है तो क्या, मंदोदरी का नैहर भी तो है। मंदोदरी तो ज्ञानी, विवेकी एवं राममक्त थी।" जब प्रमु वहां पघारे, प्रथम दिन के सत्संग में ही मीड़ तो बहुत थी लेकिन सबके मुख उदास थे, कोई हँसता ही नहीं था। गुरुदेव भगवान ने उन लोगों से कहा, माई देखो, हमको तो हँसना अच्छा लगता है। आप लोगों को बिना हँसने वाला देखकर हमको डर लगता है। पहला सत्संग यही है कि आप लोग सब मिलकर खूव हंसो। यांच मिनट तक सबको हंसाते रहे। इस प्रकार से सत्संग का नियम ही बन

गया था। पहले लोग आकर हंसते थे तब प्रवचन प्रारम्म होता था। प्रम् का नवीन-नवीन कौतुक रहता है। आपकी लीला, ज्ञान एवं महिमा सब अलौकिक रहती है।

प्रभु न्यायप्रिय हैं :- मेरठ से प्रभु वायुयान द्वारा इलाहाबाद पद्मारे । एक दिन एक वृद्ध पिता आये और जोर-जोर से रोने लगे । साथ-साथ कहती जाते थे, प्रभो ! मुझ बृड्ढे को उबारो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा । उसके सार्त स्वर से गुरुदेव के नेत्र डबडबा गये एवं चुप कराते हुये पूछा कि रोने का क्या कारण है। वृद्ध ने आंसू पोंछते हुये कहा— "मगवन्! बड़ी विपदा में फँसा हैं। मेरे केवल एक ही पत्र है, जो बढ़ हे की लाठी है, उसको न्यायालय से प्राण-दड मिला है। आप अपनी कृपा-दृष्टि से उसको प्राण-दंड के अभियोग से मुक्त करा दीजिये।" प्रभुने कहा— "प्राण-दंड विसी विशेष अभियोग के कारण मिला होगा।" वृद्ध बोला, "नहीं भगवन् ! मेरे बेटे से मेरे कुछ पट्टीदार बैमनस्य रखते थे। एक दिन सायंकाल वह खेत पर से आ रहा था, कुछ लोगों ने मिलकर उसको मारने के लिये गोली चलाई. लेकिन मगवान की इच्छा से उनकी गोली इसका नहीं लगी और इसने अपनी प्राण नक्षा के लिये जो गोली चलाई वह उनके एक व्यक्ति के लग गई, जिसके फलस्वरूप वह संसार से विदा हो पना। लेकिन मगवान, में आपसे विल्कुल सच कहता हैं। मेरे पुत्र ने केवल त्राध-रक्षा के हेत् गोली चलाई थी।" गुरुदेव मगवान ने आशीर्वाद रूप में एक पुष्प देते हुये कहा कि हम लोग अन्याय नहीं कर सकते। यदि हम लोग असत्य और अन्याय का आचरण ग्रहण करें तो हमारी ब्रह्म शिवत अपने स्थान में चली जाय और संत की मर्यादा है कि वह धर्म की रक्षा करें। यदि आपके पुत्र ने अपनी प्राण-रक्षा के लिये गोली चलाई थी तब कानून वदतः कर भी बेटे को प्राण-दंड से मुक्ति मिल जायेगी, यदि शत्रुता से चलाई थी तो यह पृष्प कुछ भी काम नहीं वरेगा। आप एक प्रार्थना-पत्र न्यायालय में लिखकर भेजें। वृद्ध संतीष की सांस भरता हुआ चला गया। दूसरे दिन हंसता हुआ आया और जयकारा लगाता हुआ कहने लगा-- मगवान ! मै आपके ऋण से कभी भी उन्रहण नहीं हो सकता। आपने मेरी लज्जा रख दी। बूढ़े के जीवन की लाठी को बचा दिया। घन्य हो नाथ घन्य हो। जैसा सुना था वैसा ही आपकी शक्ति को देखा। श्री गुरुदेव जी ने कहा—"पिता जी, हमारा न कोई शत्रु है न मित्र। हम लोग एक का पक्ष और दूसरे का विपक्ष नहीं करते। जो बात सत्य और न्याय के पलड़े में ठीक बैठती है उसी को करते हैं।"

गुरुदेव की दयालुता थ्रपार है :- एक दिन ज्योंही गंगा स्नान करके पद्यारे, एक अधेड़ नारी मंदिर के द्वार पर आकर जोर-जोर से हंकार मार कर रोने लगी। उसकी करुण रोने की आवाज सुनकर प्रमुद्वार पर पघार गये। प्रमुको देखते ही वह त्वमेव माता कहकर और जोर-जोर से चिल्लाने लगी । हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या बात है ? सबेरे-सबेरे तम आकर क्यों रो रही हो ? वह बोली—''हे नाथ! मैं आपकी शरण में आई हुँ। पति ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे एक लोटा. एक घोती और दस रूपया मिल जाय तो मैं अयोध्या जी चली जाऊँ। वहीं पर अपनी जिन्दगी बिताऊँगी।" प्रम ने दिलवा दिया। थोड़े दिन पश्चात एक दिन वह स्त्री मंदिर में दिखाई पड़ी । हमने कहा, आप तो अयोध्या जी गई थीं ? वह स्त्री हंसती हुई चली गई। एक वार आश्विन मास में प्रमुने गंगा जी के बीच में रहने का नियम लिया था। सायंगल टी० बी० के पन्द्रह बीस मरीज नित्य दर्शन के हेतू आते थे। उनको देखकर प्रमुको वड़ी ही दया आती थी। इतना अनमोल मानव जीवन व्यर्थ में ही नष्ट हो रहा है। इन विचारों ने न लौकिक ही सुख मोगा और न पारलीकिक ही । एक दिन गृरुदेव ने उन लोगों से पूछा — "आप लोगों को क्या आशीर्वाद दें?" उन लोगों ने कहा-- "भगवन ! इस रोग से मुक्त होने का आशीवदि दीजिय । हम लोग हास्पिटल के कारागार से ऊब गये हैं। रोग से जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक वहाँ से मुक्ति नहीं मिल सकती।" प्रमु नित्य दयाई होकर उन लोगों को त्लसी तथा फल का प्रसाद देते थे। वह लोग प्रसाद तथा आशीर्वाद के फल से एक मास के अन्दर ही पूर्ण निरोगी और स्वस्थ हो गये। और लोगों को तो पता नहीं कहाँ चले गये, लेकिन एक भक्त जिसका नाम मिश्रा है, जबलपुर में रहते हैं, इस कृपा को कमी नहीं भूलते।

परोगकार के लिये प्रमु अपना कुछ भी विचार नहीं करते। दूसरे को दुः ब नहीं होना चाहिये, ऐसी धारणा रहती है। नेपाल की एक मक्ता की कन्या को अचानक मस्तिष्क की वीमारी हो गई। वह वेचारी बहुत परेशान हुई, गुष्देव मगवान को पत्र लिखा। अन्त में कुछ उपचार न लगने पर आश्रम में आई। गुष्देव ने पूर्ण आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जायेगी, आप न ६ बड़ाइये। कन्या को आश्रम में बुलाया, माता-पिता ने लखनऊ में लड़की को दिखलाया। डाक्टर ने कहा, कन्या की मानसिक शक्ति बड़ी तीन्न है, यह ठीक नहीं हो सकती। परन्तु गुष्देव मगवान पूर्ण आश्वासन देते रहे, तुनसी पत्र, आशीर्वाद मेजते रहे, कन्या को सीताराम की पुस्तक जपने को दिया। मस्तिष्क रोग में जिघर वृत्ति चली जानी है, उघर की ही धुन लग जाती है। वह वालिका हर समय सीताराम का जप करती रहती थी। पन्द्रह दिन में पूर्ण रूप से पूर्ववत स्वस्थ हो गई। डाक्टरों को बड़ा ही आश्चर्य लगा कि यह असम्मव घटना कैसे घट गई। कहाँ तक वर्णन किया जाय। एक क्या, अनन्त ऐसी दिव्य एवं अलौकिक लीलाओं का दिग्दर्शन होता ही रहता है।

प्रभु जो कहते हैं श्रवश्य ही करते हैं—प्रमु का अनुष्ठान चल रहा था। दिन भर जल भी नहीं पीते थे। दिन भर की पूजा समाप्त होने के पश्चात ही कुछ लेते थे। एक दिन पूजा करते-करते गुलाव का पुष्प चढ़ाने का संकल्प उठ गया। रात्रि नौ बज चुके थे। प्रमु ने आदेश दिया, गुलाब का पुष्प चढ़ाने के लिए लाओ। हम लोगों ने कहा, "गुलाब का फूल नहीं है, इस समय यदि कही से मँगवाने की चेष्टा की जाय तब भी नहीं मिलेगा।" गुद्द के मुखारविन्द से वाणी निकल गई कि हमको गुलाब का पुष्प चढ़ाना है, अब जहाँ से भी जैसे भी हो गुलाब का फूल मिलना हो चाहिये। स्थान-स्थान पर मक्तों को दौड़ाया कि यदि एक पूजा कि रुपये का भी मिले तो ले आओ। यारह बज गया, लेकिन फूल का पतानहीं। बारह बज जाते तो प्रभु जल भी न ले पाते। हम लोगों को बड़ी ही जिन्ता हुई। मगवान गुरुदेव आप कहीं से भी जल्दी पूज्य मेंजो। इतने में देखा, इतनी रात्रि को सुरेन्द्र नारायण एडवोकेट सुन्दर बड़ी सी गुलाब की माला लिये हुये आ रहे हैं। हम सब मक्त लोग उनको मामा जी कहते थे। हम लोगों ने पूछा—"आप इतनी रात्रि को कैसे आये?" उन्होंने कहा, चले तो आठ बजे ही थे, एक घन्टे आने के लग ही जाते हैं। पहले रिक्सा नहीं मिली। रिक्सा मिली भी तो मार्ग में पंचर हो गई, फिर हवा इतनी तेज थी कि रिक्सा आगे ही न बढ़े। हमने सोचा, श्री गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा, मंदिर का दर्शन करके आ जायेंगे। हम लोगों ने मन ही मन मगवान को नमन किया कि आगरी कृपा न होती तो सच में मक्तों की गुजर न होती।

इसी प्रकार से एक दिन भगवान गुरु समाधि की पूजा करते-करते प्रमु के मन में आया कि आज भगवान को लीची का भोग लगायेंगे। प्रमु को यह पता रहता नहीं कि किस-किस फल की ऋतु है, जिस समय मन में जो माव आता है करने का विचार कर लेते हैं। उन्होंने जमुना बहन जी से कहा कि आज लीची मँगाओ, श्री गुरु महाराज को मोग लगायेंगे। जमुना बहन जी ने कहा, भादों का महीना है, आजकल लीची कहाँ मिलती है? प्रमु ने कहा, हमको तो गुरुदेव भगवान को लीची का मोग लगाना ही है। वहीं से मी मँगवाओ। अब आदमी फल के बाजार में दौड़ाया गया, वहाँ लीची नहीं मिलो। किसी ने कहा, बनारस में मिलेगी, िस्सी ने कहा, दिल्ली में, किसी ने देहरादून में बतलाया। कहीं लीची नहीं मिली। अतः आदमी लौट आये। श्रंत में यह विचार हुआ शायद बम्बई में मिल जाय। एक आदमी बम्बई गया, फल के बाजार में एक गुच्छा एक ही दुरान में मिला। मानो भगवान ने एक गुच्छे को गड़ कर रख दिशा था कि महाप्रमु का संकल्प पूर्ण हो।

श्री गुरुदेव जी का स्वामाविक गुण है कि जो कह दें या मन में किसी बात का बिचार आ जाय, वह अवश्य ही करते हैं। वे सत्य संकल्प मूर्ति हैं। एक बार प्रभु की एक छोटो सी राधा कृष्ण की अष्टधातु की प्रतिमा कुछ मगवत विरोधियों ने छिपा दी। खोज करने पर उन लोगों ने कहा, हमको दो हजार रुपया दें तब हम मूर्ति देंगे। मगवान गुरुदेव अति ही सरल और मृदुल प्रकृति के हैं। उन्होंने मगवान से कहा—"लोगों में इतना अधर्म बढ़ गया कि मगवान की प्रतिमा चुराने लगे और बदले में रुपया मांगते हैं। अतः उनकी सद् बुद्धि हो।" स्वयं ने अनेक प्रकार से कष्ट उठाया एवं अनेक प्रकार से स्वयं मूर्ति लौटा देने के लिये तपस्या करी। एक बार तेरह दिन तक केवल जल पीकर रहे। परन्तु रुपया देकर मूर्ति वापिस नहीं करवाई।

गीता में भगवान ने कहा है:---

"धर्म संस्थापनार्थीय संभवामि युगे युगे"

गुरुदेव के चरित्र से यह सत्य सिद्ध होता है। धर्म की रक्षा के हेतु प्राणों की बाजी लगाने में भी कभी नहीं रखते । परम उदार मूर्ति हैं । एक बार नित्य मजदूरी में काम करने वाली लड़िक्यों से प्रमु ने पूछा, हम वाहर जा रहे हैं । तुम्हारे लिये बया ला दें । लड़िक्यों ने कहा, महात्मा से हम क्या बतलायें कि क्या ला दें । प्रमु ने कहा, "मक्तों से कह देंगे। वह तुम्हारे लोगों के लिये चूड़ियाँ और रिबन ला देंगे।" वह लड़िक्याँ बोलीं, चूड़ी रिवन नहीं चाहिये, हमको बल्कि पुरानी घोतियाँ दिला दीजिये। प्रमु ने जमुना बहन जी से कहा, यह भी तो मेरी आत्मा हैं, इनका खुशी होना गुरु महाराज के खुशी होने के बराबर है। वहां पर एक मुख्य मक्त मी थी। उन्होंने कहा, यह लड़िक्याँ दो रुपये रोज पर थोड़े दिन से काम करने लगी हैं और समय से आती हैं व समय पर चली जाती हैं। यह हमेशा काम करने वाली न हीं हैं । गुरुदेव बोले, इससे वया ? उनकी आत्मा

बोती माँग रही है, यह कहते हुये जमुना बहन जी को आदेश दिया कि इनकी बोतियाँ मँगा कर दो।

एक दिन प्रमु एक शिष्या को लेकर त्रिवेणी स्नान करने गये थे। सायं-काल का समय था। वह नाव पर बैठ कर संघ्या कर रहे थे। घ्यान करते-करते उनके नेत्र खुल गये। उन्होंने देखा, कोई व्यक्ति जल में डुबिकयाँ लगा रहा है, उनकी समझ में आ गया कि यह तो कोई डूबा हुआ व्यक्ति है। अपनी नाव का मल्लाह नौका बाँघ कर कहीं दूसरी नाव पर चला गया था। प्रमु ने एक व्यक्ति की प्राण-रक्षा करना ही मुख्य धर्म समझ कर मौन में ही घ्यान छोड़कर दूसरे नौके वाले को दौड़ा कर उस व्यक्ति को निकलवाया। अधेड़ उमर का डूबा हुआ व्यक्ति शीत से अकड़ गया था। चारों ओर से पुआल जला कर उस व्यक्ति को गरम करके अपने शरीर की परवाह न करके अपनी चादर उसको ओढ़ा दिया। जब उसको चेतना आ गई तब अपने शिविर में प्धारे।

शिवकोटी में आश्रम के समीप बहुत सी ग्रामीण जनता रहती है। उन्हीं लोगों के लिये प्रमु ने घर्मार्थ चिकित्सालय खोला है। जिस प्रकार से भी हो, सार्वजनिक कल्याण का साघन होना चाहिये, यही आपका ध्येय रहता है।

दिल्लो में विष्णु महायज्ञ :— दिल्लो के मक्तों की प्रार्थना से १९७४ मार्च में प्रमु ने एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें काशी के इक्कीस वेदज्ञ विद्वान थे, जिन्होंने पूर्ण वैदिक रीति से श्री विष्णु महायज्ञ का सम्पादन किया । यह यज्ञ महाबीर मंदिर ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में हुआ । अनेक आर्य समाजी यज्ञ का दर्शन करने के लिये आये और यज्ञ मंडप के विधि दिधान की सराहना करते हुये कहने लगे, "इस प्रकार से नियम तथा मर्यादा से किया हुआ यज्ञ का हम लोगों ने दर्शन नहीं किया था।" यहाँ से सहारनपुर होते हुये प्रमु हरिद्वार पद्यारे ।

हरिद्वार का कुम्भ :—हरिद्वार में प्रमु कनखल के बगीचे में ठहरे थे। मुजफ्फरनगर के सेठ का बगीचा था। उनकी ओर से सब प्रबन्ध था। निवास स्थान के सामने बड़ी नहर अनुपम शोमा से प्रवाहित हो रही थी। अति रमणीक समस्त मौतिक प्रपंचों से रहित वह स्थान था। श्री गुरुदेव मगवान को वह स्थान अति ही पसंद था, लेकिन मक्तों के आग्रह से संतों के मध्य पन्तद्वीप में प्रवचन शिविर लगाया था, जो कनखल से लगमग दस मील पड़ता था। प्रात:काल गंगा स्नान करने हिर की पैड़ी जाते थे, सायंकाल प्रवचन करने पन्त द्वीप जाते थे। दिन में कई बार स्नान करने के कारण प्रमुको ठंड लग गई। १०४ डिग्री तक बुखार हो जाता था, लेकिन वह अपने नियम में अटल रहे। प्रमु परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते थे। अथक परिश्रम करना आपका स्वामाविक गुण है। बाइस अप्रैल का श्रंतिम जलूस गुरुदेव जी की ओर से निकला था, जिसमें लगमग दो हजार व्यक्ति थे। चार घोड़ा, चार हाथी, एक रथ, दो बैंड, चार मोटर और दो सौ झंडे थे। अंत में साधु मंडारा था। हरिद्वार के कुम्भ के पश्चात् नेपाल पधारे।

नेपाल में गुरुदेव एवं रुद्ध महायज्ञ :—नेपाल में मन्य स्वागत हुआ। स्वागत के हेतु हवाई अड्डे पर काफी संख्या में मीड़ इकट्ठी थी। सेठ, साहूकार, मिनिस्टर, पाइलेट, कर्नल, सभी के परिवार के लोगों ने हार्दिक उत्साह एवं श्रद्धा दर्शाया। पृष्पों की वर्षा हुई, माला एवं गुलदस्ते का ढेर लग गया। जयजयकार के नाद से हवाई अड्डा गूंज गया। पशुपतिनाथ के मंदिर के समीप वन काली में निवास था। नेपाल में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य गिर गया। खाँसी, जुकाम, तीन चार डिग्री बुखार पन्द्रह दिन तक बराबर रहा। प्रातःकाल २ डिग्री था, दिन में ज्यादा तेज हो जाता था। ऐसा स्वास्थ्य होते हुये भी गुरुदेव प्रातःकाल ६ से १० एवं सायंकाल ४ बजे से ६ बजे तक सदुपदेश करते थे। हम लोग उनके इस आत्मबल को देखकर अवाक्

हो जाते थे। जहाँ प्रवचन का समय होता, कितना भी तेज बूखार रहे. बिस्तर से उठकर सत्संग में जाने के लिये तैयार ही जाते थे। गुरुदेव कहते थे. बेचारे मनत जन इतनी दूर से उपदेश श्रवण करने के लिये आये हैं. इनको निराश नहीं करना चाहिये । भूतपूर्व मंत्री सूर्य बहादुर थापा चिकित्सकों को लेकर आये । सबका यही कहना था, आपका आहार बहुत ही सूक्ष्म है । मट्टा पीते हैं, बुखार कैसे उतरेगा ? गुरुदेव मगवान कहते, "आप लोगों को हमारा पंच तत्व का शरीर अपने जैसा दिखाई पड़ा है। इसीलिये भौतिक जगत की बातें करते है और बतलाते है। गुरु शरीर नहीं है, आत्मा है। यह शरीर जगत का कल्याण करने का माध्यम है। शरीर न हो तो आप इस आत्मा का दर्शन कैसे करें। इसीलिये गुरु शरीरधारी आत्मा है। आप कहेंगे, जितने भी अन्य शरीर है, क्या वह आत्मा रहित है। इनमें गुरु नहीं है। आत्मा समस्त शरीरों का अधिष्ठाता है। आत्मा शिव है। यदि वह शरीरों में न रहे तो शरीर शव हो जाय । प्रत्येक शरीर आत्मा होते हये भी माया रूपी परदा पड़ा रहने के कारण दुख सागर में पड़ा रहता है। जिसका वह परदा हट जाता है वह अपने स्वरूप स्थित में स्थिर हो जाता है। वह औरो की भी अन्तरात्मा को जाग्रित करके अपने सद्श प्रकाश में ले आता है और भौतिक जगत के बन्धनों से ऊपर उठाकर परोपकार में लगा देता है।"

नेपाल में श्री गुस्देव जी ने इकतीस वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा श्री रुद्र
महायज्ञ करवाया था। आचार्य जी एवं पांच .विद्वान पंडित काशी से लाये
गये थे, शेष नेपाल के ही थे। यज्ञ में भी अनेक ऐसी अद्मृत घटनार्ये घटीं
जिनको देखकर मक्तों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सर्वप्रथम जब श्री प्रमृ ने
लोगों के समक्ष यज्ञ करने का विचार रखा, तब अधिकतर लोगों ने यही
कहा कि नेपाल में यज्ञ सम्पादन करना बड़ा ही मुश्किल है। सर्वप्रथम यहाँ
पर कांसा उपलब्ध नहीं है, दूसरी बात बन्दर बहुत हैं, तीसरी बात वर्षा के
भौसम में पानी से किस प्रकार रक्षा की जायेगी। यू०पी० की तरह यहां प्रत्येक
वस्तु का सरस्ता से मिसना दुर्लभ है। आजकल तो आसानी से लकड़ी भी

नहीं मिलती। परन्तु सत्य संकल्य भी गुरुदेव ने कहा— "हम तो विचार कर चुके हैं अतः यज्ञ करना ही है, विश्न बाधाओं को मेरे गुरुदेव स्वयं हटायेंगे।" मगवान गुरुदेव की ऐसी कृपा कि ३६ ×३६ का मंडप और पाँच कुंडों का निर्माण चार दिन के अन्दर किया गया। मक्तों के बच्चे, मक्तगण, मजदूर आदि मिलाकर ३०, ४० आदिमियों ने लग कर २६ अप्रैल को यज्ञशाला को सुसिष्जत करके यज्ञ के लिए तैयार कर दिया। २६ अप्रैल को देवताओं का पूजन वरण आदि हुआ। २६ अप्रैल को अरिण मंथन द्वारा अग्नि को प्रकट किया गया था। अग्नि के प्राकट्च का दर्शन करने के लिये कम से कम एक हजार जनता एकत्रित थी। वर्षा का मौसम था, नेपाल की शीत, पंडित वर्गी को भी मन में यह था कि कैसे अग्नि प्रकट होगी। श्री प्रमु की ऐसी शक्ति और कृपा हुई कि ५ मिनट भी नहीं लगे, अग्नि प्रकट हो गई। जयजयकार की घोष से आकाश गूँज उठा। सब राज्य परिवार से लेकर सर्वसाधारण लोग तक दर्शन हेतु आये थे। सब कहने लगे, धन्य हो, धन्य हो, ऐसे संतों की जयजयकार हो।

ग्यारह दिन के बीच केवल एक दिन रात्रि को थोड़ी वर्षा हुई, लेकिन
यज्ञ कुंड में जरा सा भी पानी नहीं आया। सब लोग यह सोच रहे थे कि वानरों
से कैसे सुरक्षा की जायेगी, किन्तु श्री गुरुदेव ने एक दिन उन लोगों से कहा था
कि हनुमान जी, आप लोग ग्यारह दिन तक मंडप में तथा आस-पास में मत
आइयेगा। वास्तव में आश्चर्यंजनक घटना घटी कि वह लोग एक दिन भी
नहीं आये न कोई नुकसान पहुँचाया। यज्ञ करना जैसे ढंग से श्री गुरुदेव
मगवान ने चाहा उससे बढ़कर ही श्रेष्ठ और सुन्दर हुआ। कोई ऐसा
नहीं था जिसको उस यज्ञ से प्रसन्नता न हुई हो। बहुत से लोग कहते थे कि
हम लोगों ने अपने जीवन में कभी यज्ञ का दर्शन नहीं किया था। आपकी परम
कृपा एवं लोक कल्याजकारी मावना से इस महान दुर्लम यज्ञ का दर्शन कर
पाये। यज्ञ की समाप्ति में सावंजनिक मंडारा हुआ, जिसमें सात हजार
जनता ने मोजन किया था। सायंकाल ६ बजे के लगभग इतनी अधिक एक घंटे

तक वर्षी हुई कि मालुम पड़ता था ग्यारह दिन से रुका हुआ जल आज ही बरसेगा। उस वर्षी से चारों और की घुलाई और सफाई स्वतः ही हो गई। मगवान कितना दयालु है, सब प्रकार से मक्तों का योग क्षेम करता है। लोग कहते हैं कि ईश्वरीय मार्ग बड़ा ही कंटकाकीण है। इसमें फिसलने का बहुत ही मय रहता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जिंसको सच्चे सद्गुर की प्राप्ति हो जाती है उसके लिये इससे बढ़कर सुगम कोई मार्ग नहीं है।

